



किताब को पढ़ने से पहले इस किताब को स्कैन करने वाले और इस काम में हिस्सा लेने वालो के हक़ में

## दुआ फरमाए

अल्लाह अज्ज़वजल हमारे तमाम सभीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!



PDF BY:
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

# वहारे शरीअत

.369

बीसवां हिस्सा

मुसन्निफ् सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

> हिन्दी तर्जमा मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

कादरी दारुल इशाअंत

मुस्तफा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली-53 Mob:-9219132423

कादरी दारुल इशाअत

पेशे लफ्ज

यह किताबुल मीरीस् का वह हिस्सा है जिस के लिये फ़कीहुल अस अल्लामा हजरत सदरुष्ट्रारीआ मुफ्ती अमजद अली साहब रज़वी आज़मी हन्फ़ी कादरी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने बहारे ररीअत के सत्रहवें हिस्से में विस्यत फ़रमाई है कि "बहारे प्ररीअत को आख़िरी हिस्सा थोड़ासा बाक़ी रहगया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा अगर तौफ़ीके इलाही सआदत करती और यह बिक्या मज़ामीन भी तहरीर में आजाते तो फिक़ह के तमाम अबवाब पर मुश्तमिल यह किताब होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इसका क़लील हिस्सा जो बाक़ी रहगया है उसकी तकमील फरमादें तो मेरी ऐन ख़ुशी होगी"।

अलहम्दु लिल्लाह कि हज़रत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की वसियत के मुताबिक मैंने यह सआदत हासिल करने की कोशिश की है और इस में यह एहतिमाम किया है कि मसाइल के मआख़ज़ कुत्ब के सफ़हात नम्बर भी लिख दिये हैं ताके अहले इल्म को मआख़ज़ तलांश करने में आसानी हो। अकस्र कुतुबे फ़िक्ह के हवालाजात नक्ल करदिये हैं जिन पर आज कल फ़तवा का मदार है। हजरत मुसन्निफ् अलैहिर्रहमा के तुर्ज़े तहरीर को हत्तल इमकान बरकरार रखने की कोशिश की गई है फिकही मुशिगाफियों और फुकहा के कील व काल को छोड़कर सिर्फ मुफ़ताबिह अकवाल को सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखा है ताकि कम तालीम याफ़्ता सुन्नी भाईयों को भी उस को पढ़ने और समझने में दुश्वारी पेश न आये तसह़ीह़े किताबत में हत्तल मक़दूर दीदा रेज़ी से काम लिया है फिर भी अगर कहीं अग़लात रहगईं हों तो उसके लिये कारेईने किराम से माज़िरत ख़्वाह हूँ। आखिर में मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी महज़िल्लहुल'आली शैखुल'हदीस् दारुलउलूम अमजदिया व मिम्बर काँमी असम्बली व अज़ीज़े मुकर्रम मौलाना हाफ़िज़, कारी रजाउल मुस्त्रफा आज़मी सल्लमहू ख़तीब न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट,कराची का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन हजरात ने अपने वालिद माजिद हज़रत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की वसियत की तकमील के लिये मेरा इन्तिखाब फ़रमाया मैं अपनी इस हक़ीर ख़िदमत को हज़रत सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा उरताजुनल'अल्लाम अबुल'उ़ला मुहम्मद अमजद अ़ली साहब रज़वी कुद्दिस सिर्रुहुल'अ़ज़ीज़ मुस़न्निफ़ "बहारे शरीअत" की बारगाह में नज़रानए अक़ीदत पेश करता हूँ और बारगाहे रब्बुल इंज़्ज़त में दस्त ब'दुआ हूँ कि इस किताब को मक़बूल फ़रमाये। आमीन!

मुहम्मद वकारुद्दीन कादरी रजवी बरेलवी मुफ्ती व नाइब शैखुल'हदीस् दारुलउलूम अमजदिया आलमगीर रोड कराची–5 जनवरी 1985

> अनुवादक मुहम्मद अमीनुलकादरी बरेलवी मो0:— 09219132423

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى دَسُوُلِهِ الْكَرِيْمِ ط

### آیات قرآنی \_\_ بسلسه \_\_ وراثت

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي آوَلا حِكُمُ لِللّاَ كُومِثُلُ حَظِّالْا نُشَيْنَ فَانُ كُنْ فِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَمُّ وَلِا ثَكَ وَلِا كُولَا فَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

يُسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِ الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُواْ هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَنَّ وَ لَهَ أَخْتُ فَلَهَ انِصُفُ مَا تَرَكَ وَ مُويَرِثُهُ آ اِنْ كَانُوَ اللهُ يَكُونَ اللهُ يَكُونَ اللهُ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ كَانُوَ اللهُ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (2)

तर्जमा:— "अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। और फिर अगर निरी लड़िकयाँ अगर्च दो से ऊपर तो उनको तर्क की दो तिहाई और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा और मिय्यत के माँ बाप में हर एक को उस के तर्क से छटा अगर मिय्यत के औलाद हो फिर अगर उस की औलाद न हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई हों तो माँ का छटा बाद उस विसयत के जो कर गया और दैन के, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन तुम्हारे ज्यादा काम आये। यह हिस्सा बान्धा हुआ है अल्लाह की तरफ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"। वर्जमा:— और तुम्हारी बीवियाँ जो छोड़ जायें उस में से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद न हो फिर अगर उनकी औलाद हो तो उन के तर्क में से तुम्हें चौथाई है। जो विसयत वह कर गई और दैन निकाल कर और तुम्हारे तर्क में औरतों का चौथाई है। अगर तुम्हारे औलाद न हो तो उनका तुम्हारे तर्क में से आठवाँ जो विसयत

कादरी दारुल इशाअत

तुम कर जाओ। और दैन निकाल कर और अगर ऐसे मर्द और औरत का तर्का बटता हो जिस ने माँ बाप और औलाद कुछ न छोड़े और माँ की तरफ से उस का भाई या बहन है तो उन में से हर एक को छटा। फिर अगर वह बहन भाई एक से ज्यादा हों तो सब तिहाई में शरीक हैं मिय्यत की विसयत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुकसान न पहुँचाया यह अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हिल्म वाला है"।

तर्जमा:- "ऐ महबूब तुम से फतवा पूछते हैं तुम फरमादो कि अल्लाह तुम्हें कलाला में फतवा देता है अगर किसी मर्द का इन्तिकाल हो जो बे औलाद है और उस की एक बहन है तो तर्कें में उसकी बहन का आधा है और मर्द अपनी बहन का वारिस् होगा अगर बहन की औलाद न हो। फिर अगर दो बहनें हों तर्के में उनका दो तिहाई और अगर भाई बहन हो मर्द भी और औरतें भी तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। अल्लाह तुम्हारे लिये साफ बयान फरमाता है कि कहीं बहक न जाओ और अल्लाह हर चीज़ जानता है"।

हदीस् (1) बुखारी व मुस्लिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया फुर्ज़ हिस्सों को फुर्ज़ हिस्से वालों को देदो और जो बच

जाये वह मय्यित के करीब तरीन मर्द को देदो।

हदीस् (2) बुखारी व मुस्लिम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "मुसलमान काफिर का वारिस् न होगा और काफिर मुसलमान का वारिस् नहीं होगा"।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "कातिल वारिस् नहीं होता है"।

हदीस् (4) अबूदाऊद इज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने दादी के लिये छटा हिस्सा मुक्रिर फ्रमाया जब माँ न हो।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हज़रत अली रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि "वसियत से पहले कुर्ज अदा किया जायेगा और

हकीकी भाई बहन वारिस् होंगे न अल्लती भाई बहन"।

हदीस् (6) अहमद तिर्मिज़ी अबूदाऊद व इब्ने माजा हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत साद इब्ने रबीअ की बीवी साद से अपनी दो बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यह दोनों साद की बेटियाँ हैं उनका बाप आप के साथ उहुद में शहीद होगये और उन के चचा ने कुल माल लेलिया है उनके लिये कुछ नहीं छोड़ा और जब तक उनके पास माल न हो उन की शादी नहीं की जासकती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस बारे में अल्लाह तआ़ला फ़ैसला फरमादेगा तो आयते मीरास् नाज़िल होगई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कियों के चचा के पास यह हुक्म भेजा कि साद की दोनों बेटियों को दो सुलुस् (दो तिहाई) देदो और लड़िकयों की माँ को आठवाँ हिस्सा देदो और जो बाक़ी बचे वह तुम्हारा है।

हदीस् (7) हज़ील बिन शुरह़बील से रावी कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से सुवाल किया गया कि मय्यित की एक बेटी और एक पोती और एक बहन को तर्का किस तरह तक्सीम किया जायेगा तो उन्होंने फरमाया कि वही फैसला करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया था बेटी का निर्फ़ है पोती का छटा हिस्सा (عَدِ الْعَيْنِ) और जो बाक़ी बचा

वह बहन का है।

हदीस् (8) इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा हज़रत क़बीसा बिन जुवैब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़्बा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था कि हुजूर ने दादी को छटा हिस्सा दिया था।

हदीस् (9) इब्ने माजा व दारमी हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब बच्चा ज़िन्दा पैदा हो तो उस

(10) इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा हज़रत कबीसा विस् (10) देवल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हैं कि एक दादी ने हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अपनी मीरास् के बारे में सुवाल किया था तो आप ने सहाबा किराम से मालूमात की तो मुगीरा इब्ने शोअबा रिदयल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि विक्ति ने मेरी मौजूदगी में दादी को छटा हिस्सा दिया था। तो हजरत अबूबक्र रदियल्लाह तआ़ला वित्तिम में प्रहें कैसला किया और इज़रत ज़मर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु के पास भी एक दूसरी दादी भी भीरास् का सुवाल किया था तो आप ने फरमाया वही छटा हिस्सा दादियों का है अगर दो विश्व के अपना ते विश्व के शरीक होजायेंगी और एक होगी तो उसे मिल जायेगा।

हिंदिस (11) दारमी हज़रत उमर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हैं कि उन्होंने फ़रमाया फ़राइज़

ह्याप । असे कि वह तुम्हारे दीन में से है।

हिंदीस (12) दारमी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फ़माया हिंदीस् (127) किसी औरत के मरने के वक्त उस का शौहर और माँ बाप हों तो शौहर को निस्फ मिलेगा और में को बाकी का तिहाई।

ह्दीस् (13) दारमी ने हजरत उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत किया कि हों परिने के वक्त जब उस की बीवी और माँ बाप हों तो बीवी को चौथाई और माँ को बाकी

का तिहाई मिलेगा।

हुदीस् (14) दारमी असवद बिन यज़ीद से रावी हैं कि हज़रत मुआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तुआला अन्हु ने एक बेटी और एक बहन वारिस् होने की सूरत में यह फ़ैसला किया कि बेटी को <sub>निस्फ</sub> और बहन को निस्फ मिलेगा।

ह्दीस् (15) दारमी में हज़रत अली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है ख़ुन्सा के बारे में कि जब उस में मर्द और औरत दोनों के अअ्ज़ा हों तो जिस उजू से पेशाब करेगा उस के एअ्तिबार से तर्का दिया जायेगा।

ह़दीस् (16) दारमी में रिवायत है कि हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि जब चन्द लोग दीवार गिरने या डूब जाने की वजह से एक साथ मर जायें तो वह आपस में एक दूसरे के वारिस् न होंगे ज़िन्दा लोग उन के वारिस् होंगे।

ह़दीस (17) दारमी में ह़ज़रत अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मलललाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मामूँ उस मय्यित का वारिस् है जिस का और कोई

वारिस् न हो"।

उन हुकूक़ का बयान जिनका तअ़ल्लुक़ मय्यित के तर्का से है

मसअला.1:- जब कोई मुसलमान इस दारे फ़ानी से कूच कर जाये तो शरअन उसके तर्के से कुछ अहकाम मुतअल्लिक होते हैं यह अहकाम चार हैं (1) उसके छोड़े हुए माल से उसकी तज्हीज़ व विष्णीन मुनासिब अन्दाज़ में की जाये। (मुहीत ब'हवाला आलमगीरी स.४४७) इसका तफ़सीली बयान इस किताब के हिस्सा चहारुम में मौजूद है।

क्षिर जो माल बचा हो उससे मिय्यत के कर्ज़ चुकाये जायें कर्ज़ की अदायगी वसियत पर मुक्दम है क्योंकि कर्ज़ फ़र्ज़ है जब कि विस्थित करना एक नफ़ली काम है फिर हज़रत अली रिदयल्लाहु आला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को देखा आप ने

कर्ज विस्यत से पहले अदा कराया। (इब्ने माजा दारे कुली व बैहकी)

भारता पा पहला अदा कराया। (इब्न माजा पार पुरान कराया विस्थित पर मुक्दम है। भाजाता.3:- अगर मिथ्यत ने कुछ नमाज़ों के फ़िदया की विस्थित की या रोज़ों के फ़िदया की या

बहारे शरीअत -कपफारा की या हज्जे बदल की तो तमाम चीज़ें अदायगी-ए-कर्ज़ के बाद एक तिहाई माल से अदा की जायेंगी और अगर बालिग वुरस्। इजाज़त दें तो तिहाई से ज़्यादा माल से भी अदा की जा सकती हैं।

वसियतः अदाइगी-ए-कर्ज़ के बाद वसियत का नम्बर आता है कर्ज़ के बाद जो माल बचा हो उस के तिहाई से विस्थितें पूरी की जायेंगी हाँ अगर सब वुरसा बालिंग हों और सब के सब तिहाई माल से ज़ाइद से वसियत पूरी करने की इजाज़त दे दें तो जाइज़ है। (खानिया ब'हवाला आलमगीरी स.447 जि मीरास्- वसियत के बाद जो माल बचा हो उसकी तकसीम दर्ज जैल तर्तीव के साथ अमल में आयेगी (1) उन वारिसों में तक्सीम होगा जो कुर्आन ह़दीस् या बिल'इजमाअ उम्मत की रु से असहावे फराइज़ (मुकर्ररा हिस्सो वाले) हैं। और अस्हाबे फराइज़ बिल्कुल न हों या उनके बाद भी कुछ माल बचा हो तो दर्जे ज़ैल वारिसों में अलत्तर्तीव तकसीम होगा।

(2)अस्वाते निस्वया (3)अस्वाते सवविया (यानी आज़ाद कर्दा गुलाम का आका) (4)अस्वा-ए-सववी का नरबी अस्वा फिर सबबी अस्वा (5)जविलफुरूजुन्नसबिया को उनके हुकूक की मिकदार में दोवारा दिया जायेगा ज़विल'अरहाम (7)मौलल'मवालात (8)फिर वह शख़्स जिसके नसब का मरने वाले ने किसी दूसरे पर इस तरह इकरार किया हो कि उसका नसव उसके इकरार की वजह से साबित न होसका यानी जिसपर नसब का इकरार किया हो उसने तस्दीक न की हो बशर्ते कि इकरार कुनन्दा (इकरार करने वाला) अपने इक्रार पर मरा हो मस्लन मरने वाले ने एक शख़्स के बारे में यह इक्रार किया कि यह मेरा भाई है अब उस इक्रार का मफ़हूम यह हुआ कि उस शख़्स का नसब मेरे बाप से साबित है और बाप उसको अपना बेटा तस्लीम नहीं करता है। (9)फिर जो बचा हो वह उस शख़्स को दिया जाये जिस के लिये मय्यित ने कुल माल की विस्थित की थी। (10)और फिर भी बचे तो बैतुल'माल में जमअ होगा।(आलमगीरी जि.६ स.४४७) इस जुमाने में बैतुल'माल का निज़ाम नहीं है इस लिये सदका करदिया जाये। वाज़ेह रहे कि यह दस किरम के वारिस् हैं उनकी तफ़सीलात आयेंगी।

#### मीरास् से महरूम करने वाले अस्बाब

बाज़ अरबाब ऐसे हैं जो वारिस् को मीरास् से शरअ़न महरूम कर देते हैं और वह चार हैं। (1) गुलाम होना यानी अगर वारिस् गुलाम है ख़्वाह कुल्लियतन गुलाम हो या मुदब्बर हो या उम्मे वलद हो या मुकातिब हो तो वह वारिस् न होगा। (शरीफिया स.10 व आलमगीरी जि.6 स.452)

(2)मूरिस् का कातिल होना इस से मुराद ऐसा कृत्ल है जिसकी वजह से कातिल पर किसास या कप्फारा वाजिब होता हो उन उमूर की तफ़सीलात इस किताब के अठारहवें हिस्से में मज़कूर हैं।

(3)दीन का इंख्रिलाफ यानी मसुलमान काफिर और काफिर मुसलमान का वारिस् न होगा आम सहाबा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुम और अ़ली व ज़ैद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा का यही फ़ैसला है नीज़ यह ह़दीस् भी है لا يتَوارث اهل مِلْتَيْن شتى यानी दो मुख्तिलिफ़ मिल्लतों के अफ़राद एक दूसरे के वारिस् न होंगे। (सुनने दारमी अबूदाऊद वगैरा)

मसअ्ला.1:- अगर कोई मुसलमान मुर्तद होगया मआज़ल्लाह तो मुर्तद होने की वजह से उसके अमवाल उसकी मिल्कियत से ख़ारिज होजाते हैं फिर अगर वह दोबारा इस्लाम ले आये और कुफ़ से तौबा करले तो मालिक होजायेगा और अगर कुफ्र ही पर मरगया तो ज़माना-ए-इस्लाम के जो अमवाल हैं उनसे ज़माना-ए-इस्लाम के क़र्ज़े अदा किये जायेंगे। और बाक़ी अमवाल मुसलमान वुरस्। लेलेंगे और इर्तिदाद के ज़माने में जो कमाया है उससे इर्तिदाद के ज़माने के कुर्ज़े अदा किये जायेंगे और अगर कुछ बच जायेगा तो वह गुरबा पर सदका कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.६ स.455) मसअ्ला.2:- गुमराह और बिदअ़ती लोग जिनकी तकफ़ीर न की गई हो वह वारिस् भी बनेंगे और मूरिस् भी।

मसअ्ला.3:- क़ादयानी भी मुर्तद हैं उनका भी यही हुक्म है।

मूर्तद औरत जब अपने इर्तिदाद पर मरजाये तो उसके जमाना-ए-इस्लाम और बासवा हिस्सा की जमाने के तमाम अमवाल उसके वारिसों पर तक्सीम कर दिये जायेंगे।(आलमगीरी स.455 जि.6) के ज़ना जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की स्रीह तौहीन के मुरतिकब हों या शैखैन म्बर्गला अन्हुमा को गालियाँ दें वह भी वारिस् न होंगे। प्राप्त हैं ता शखन होंगे। इंग्लिलाफ़ यानी यह कि वारिस् और मूरिस् (मरने वाला शख़्स कि जिसकी मीरास् तकसीम (भ) मुख्तिलफ मुल्कों के बाशिन्दे हों तो अब यह एक दूसरे के वारिस् नहीं होंगे। हों भुंखा मुल्कों के इख़्तिलाफ़ से शरअन मुराद यह है कि दोनों मुलकों की अपनी अलग भूमित हों और वह एक दूसरे का ख़ून हलाल समझते हों। (शरीफिया स.20 आलमगीरी जि.6 स.404) अपनी के मुल्क में है और उसका रिश्तेदार दसरे मुक्क में है यानी यह कि अगर एक ईसाई प्रसिन्ता के मुल्क में है और उसका रिश्तेदार दूसरे मुल्क में है जो दारुल हर्ब है तो अब यह एक मुस्ति के वारिस् होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.404) हुतरे क पार अगर तिजारत की ग़र्ज़ से या किसी और ग़र्ज़ से दारुल हुई में चला गया और वहीं भूसअला.ज. भूराया या मुसलमान को हर्बियों ने क़ैदी बनाकर रख लिया और वह दारुल'हर्ब में मरगया तो इस भूरगया था अर वह दारुल'इस्लाम में हैं उसके वारिस् होंगे। (शरीफिया स.21 आलमगीरी स.454 जि.6) क्षेत्र (राताप्या स.21 आलमगीरी स.454 जि.6) भग्नर रहते हों एक दूसरे के वारिस् होंगे। अर रहा अगर वारिस् और मूरिस् मुसलमानों के दो गिरोहों से तअ़ल्लुक रखते हों जो आपस में मस्त्रां हैं और दोनों की अलग फ़ौजें हैं तब भी वह एक दूसरे के वारिस् होंगे। (शरीफिया स.21) मस्अला.6:- मुस्तामिन अगर हमारे मुल्क में मरजाये और उसका माल हो तो हम पर लाजिम है कि उसका माल उसके वारिस्ों को भेजें और अगर ज़िम्मी मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो तो उसका माल बैतुल'माल में जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.454) मसअ्ला.7:- कुफ्फार के मुख्तिलफ़ गिरोह मस्लन नसरानी, यहूदी, मजूसी, बुत'परस्त सब एक दूसरे के वारिस् होंगे। (आलमगीरी स.454 जि.6) अस्हाबे फ़राइज़ का बयान यह हिस्से जिनका ज़िक्र हुआ शरई तौर पर बारह किस्म के अफ़राद के लिये मुक़र्रर हैं उनको

अरहाबे फराइज़ कहते हैं उनमें से चार मर्द और आठ औरतें हैं।
मर्द यह हैं (1)बाप (2)जदे सह़ीह़ यानी दादा, पर'दादा (ऊपर तक) (3)माँ जाया भाई (4)शौहर।
औरतें यह हैं (1)बीवी (2)बेटी (3)पोती (नीचे तक) (4)ह़क़ीक़ी बहन (5)बाप शरीक बहन (6)माँ शरीक
बहन (7)माँ (8)और जदा—ए—सह़ीहा।

मसअ्ला.1:— जद्दे सह़ीह़ उस दादा को कहते हैं कि जिस की मय्यित की तरफ़ निस्बत में मुअन्नस ली) का वास्ता बीच में न आये जैसे बाप का बाप और दादा का बाप। (आलमगीरी स.448 जि.6)

मसअला.2:— जहे फासिद उसको कहते हैं जिसकी मिय्यत की तरफ निस्बत में मुअन्नस् का वासिता आये जैसे माँ का बाप, जिसको हम नाना कहते हैं या माँ के बाप का बाप या दादी का बाप। मसअला.3:— जहाए सहीहा वह दादी है जिसकी निस्बत मिय्यत की तरफ की जाये तो दरम्यान में जहे फासिद का वासिता न आये लिहाज़ा बाप की और माँ की माँ दोनों जहाए सहीहा हैं।

मसअला.4:— जद्दाए फ़ासिदा वह दादी या नांनी है क्रिसकी मय्यित की तरफ निस्बत में जद्दे फ़ासिद

आजाये। जैसे नाना की माँ दाद्धी के बाप की माँ। (शरीफिया स.23) मसअला.5:— जद्दे सहीह और जिल्लाए सहीहा अस्हाबे फराइज़ में से हैं जब कि जद्दे फासिद और जदाए फासिदा असहाबे फराइज़ में से नहीं हैं बल्कि ज़िवल अरहाम में से हैं उनका मुफरसल बयान जिवल अरहाम की बहस में आयेगा।(शरीफिक्स स.23)

मसअला.2:— अगर माँ शरीक भाई या बहन दो या दो से ज़ाइद हों तो वह सब एक तिहाई 3 में

3

| बहारे शरीअत -                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                                     | 878                         |                                 |                               |                    | <u> </u> | सवाँ        | हिस्सा |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------|
| शरीक हो जायेंगे                                                                                     | और उ                 | न भाई बहुनों व                                                                                                                                      | को त                                | राधर हिस्सा                 | मिलेगा                          | । (सिराजी                     | 7)                 |          |             | .01111 |
| मिस्ाल                                                                                              |                      | , my my m                                                                                                                                           | ., .,                               | 1147 103311                 |                                 | · Valores                     |                    |          |             |        |
|                                                                                                     | मस                   | अ्ला.12                                                                                                                                             |                                     |                             |                                 |                               |                    |          |             |        |
|                                                                                                     | बीद                  |                                                                                                                                                     | ப்                                  | शरीक भाई                    |                                 | माँ प्र                       | रीक ब              | हन       |             | चचा    |
|                                                                                                     | 3                    | 11                                                                                                                                                  | ווי                                 | राराक नाइ                   |                                 | 2                             | 117                |          |             | 5      |
| मसअ्ला.3:- म                                                                                        | उत्तरम्              | and m                                                                                                                                               | 7                                   | > -> ->                     | tn A-f                          | न गोनी                        | (नीन) व            | क्ट (क   | ווכ ו       |        |
| होते हा। महक्रम                                                                                     | ची नामे              | नाइ या बहन                                                                                                                                          | माध्य                               | त क बटा ब                   | भटा, पार                        | ai situ                       | (114)              | 140) 41- | 91          | पापा । |
| होते हुए महरूम<br>मिसालः1 म                                                                         |                      | ग । (आलमगीरी जि                                                                                                                                     | 1.6 71.4                            | _                           |                                 |                               |                    |          |             |        |
| _                                                                                                   | सअ्ला.1              |                                                                                                                                                     |                                     | मिस्।ल:2                    | मसअ्ल                           |                               | * **               | = orref  |             |        |
| d                                                                                                   | ाप                   | माँ शरीक भाई                                                                                                                                        |                                     |                             | दादा                            |                               | माँ शरीव           |          |             |        |
| -i 1                                                                                                | 1                    | महरूम                                                                                                                                               | · ·                                 |                             | 1                               | 4                             | महरू               | 14       |             |        |
| नोट:- माँ शरीक                                                                                      | वहन भ                | ा आम हालता                                                                                                                                          | म मा                                | शराक भाइ                    | या का                           | पंरहं ह।                      |                    |          |             |        |
|                                                                                                     |                      | _4_                                                                                                                                                 |                                     | A                           |                                 | _                             |                    |          |             |        |
|                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                     |                                     | हिस्सों क                   |                                 |                               | 0                  | ,        |             | _      |
| मसअ्ला.1:- श                                                                                        |                      | -                                                                                                                                                   |                                     | -                           |                                 |                               |                    |          |             | माय्यत |
| का कोई बेटा बे                                                                                      | टी या पो             | ता पोती (नीचे त                                                                                                                                     | क) न                                | हो। (आलमर                   | ीरी जि.6                        | स.450 दुरे                    | मुख्तार            | जि.676 स | 1.5)        |        |
| मिस्ाल.                                                                                             |                      | <u>मसअल</u>                                                                                                                                         | Т                                   |                             |                                 |                               |                    |          |             |        |
|                                                                                                     |                      | शौहर                                                                                                                                                |                                     |                             | बाप                             |                               |                    |          |             |        |
|                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                     |                                     |                             |                                 |                               |                    |          |             |        |
| <b>मसअ्ला.2:</b> — अ<br>सूरत में शौहर व                                                             | गर शौह<br>हो चौथाइ   | 1<br>र के साथ मयि<br>हिस्सा मिलेग                                                                                                                   | यत व<br>1 <u>1</u> (अ               | ठा कोई बेटा<br>गलमगीरी जि.६ | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रमु     | ा पोता,<br>ख्तार जि.          | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ) हो        | तो इर  |
| सूरत में शौहर व                                                                                     | गर शौह<br>हो चौथाइ   | 1<br>र के साथ मयि<br>हिस्सा मिलेग<br>मसअ्ट                                                                                                          | $I_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$ (3) | ठा कोई बेटा<br>गलमगीरी जि.6 | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ा पोता,<br>ख्वार जि.ध         | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ) हो        | तो इर  |
| सूरत में शौहर व                                                                                     | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग                                                                                                                                        | $I_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$ (3) | ालमगीरी जि.6<br>शौहर        | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रमु     | ा पोता,<br>ख्तार जि.ध         | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ) हो        | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ाल.1                                                                         | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग                                                                                                                                        | $I_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$ (3) | गलमगीरी जि.6                | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ा पोता,<br>ख़्तार जि.ध        | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ) हो        | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ाल.1                                                                         | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा                                                                                                                 | $I_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$ (3) | गलमगीरी जि.6                | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ा पोता,<br>ख्तार जि.ध         | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | i) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ाल.1                                                                         | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्</u> ल                                                                                           | ा <u>री</u> (अ<br>ला.4              | गलमगीरी जि.6                | 1<br>ं बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु  | ा पोता,<br>ख्तार जि.          | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | i) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ाल.1                                                                         | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3                                                                                                            | ा <u>री</u> (अ<br>ला.4              | गलमगीरी जि.6                | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ग पोता,<br>ख्वार जि.श<br>शौहर | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | i) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2                                                           | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्</u> ल                                                                                           | ा <u>री</u> (अ<br>ला.4              | शौहर<br>१<br>१<br>1         | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ख्तार जि.                     | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ;) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्।ल.1<br>मिस्।ल.2                                                             | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्</u> ल<br>बेटी                                                                                   | ा <u>री</u> (अ<br>ला.4              | शौहर<br>१<br>१<br>1         | 1<br>बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु    | ख्तार जि.                     | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ;) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2                                                           | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ल</u><br>बेटी<br>2                                                                               | ा <u>4</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>१<br>१<br>1         | 1<br>ं बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु  | ख्तार जि.                     | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ;) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2                                                           | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ल</u><br>बेटी<br>2                                                                               | ा <u>4</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>१<br>१<br>1         | 1<br>ं बेटी य<br>स.45 दुर्रेमु  | ख्तार जि.                     | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | i) हो       | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2                                                           | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ल</u><br>बेटी<br>2                                                                               | ा <u>4</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>१<br>१<br>1         | स.45 दुर्रेमु                   | ख्तार जि.                     | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | ं) हो<br>व  | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्।ल.1<br>मिस्।ल.2                                                             | गर शौह<br>हो चौथाइ   | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ला</u><br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1                                                | T4 (3)                              | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | पोती (<br>5 स.676) | (नीचे तक | हो हो<br>हो | तो इर  |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2<br>मेस्ताल.3                                              | ने चौथाइ             | हिस्सा मिलेग<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्</u> ल<br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1                                                | ा <u>4</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2<br>मेस्ताल.3                                              | हो चौथाइ<br>गर मय्या | हिस्सा मिलेगा<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ला</u><br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1<br>बीवियों<br>त की बीवी के                    | ा <u>ब</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्(ल.1<br>मिस्(ल.2<br>मेस्(ल.3<br>मेस्(ला.1:— अक्ल माल का चौ                   | हो चौथाइ<br>गर मय्या | हिस्सा मिलेगा<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ला</u><br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1<br>बीवियों<br>त की बीवी के                    | ा <u>ब</u> (अ<br>ला.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2<br>मेस्ताल.3<br>मेस्युला.1:— अग्<br>हुल माल का चौ         | हो चौथाइ<br>गर मय्या | हिस्सा मिलेगा<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ला</u><br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1<br>बीवियों<br>त की बीवी के                    | ा <u>4</u> (अ<br>ता.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |
| मसअ्ला.2:— अ<br>सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2<br>मिस्ताल.3<br>मेस्ताल का चौ<br>मेस्ताल. | हो चौथाइ<br>गर मय्या | हिस्सा मिलेगा<br><u>मसअ्</u><br>बेटा<br>3<br><u>मसअ्ला</u><br>बेटी<br>2<br><u>मसअ्ला</u><br>शौहर<br>1<br>बीवियों<br>त की बीवी के<br>मेलेगा (आलमगीरी | ा <u>4</u> (अ<br>ता.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3<br>ग बय<br>बेटा बेर्ट | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |
| सूरत में शौहर व<br>मिस्ताल.1<br>मिस्ताल.2<br>मिस्ताल.3<br>मिस्ताल.3                                 | हो चौथाइ<br>गर मय्या | हिस्सा मिलेगा  मसअ्व बेटा  3  मसअ्ल बेटी  2  मसअ्ला शौहर  1  बीवियों त की बीवी के मेलेगा (आलमगीरी                                                   | ा <u>4</u> (अ<br>ता.4               | शौहर<br>1<br>चचा<br>1       | पोता<br>3                       | शौहर                          | 5 ₹1.676)          |          |             |        |

| धर्म शरीअंत      | ार मियात की बीर           | ते साथ स्थ                                                                    | - d                              | सिवाँ हिस्सा        |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| संभ्ला.२:- ज     | लेगा - (आलमगीरी ि         | त.६ स.४५० स. दुर्रमुख्तार जि.५ व                                              | रेटा बेटी या पोला पोती           | हो तो उसको          |
| न्तवा हिस्सा ।   | 8 (5)(1)(1)               | ग.७ स.450 स. दुरेमुख्तार जि.5                                                 | H.674)                           | 4, 30, 33,30        |
| व्यान            | मसअ्ला.8                  | मिस्                                                                          | ाल                               |                     |
| la.              | बेटा                      | बीवी                                                                          | मसअला.8                          |                     |
|                  | 7                         | 1                                                                             | पोता                             | बीवी                |
|                  |                           | ,                                                                             | 7                                | 1                   |
|                  | हकीकी                     | वेटियों के हिस्सों व                                                          |                                  |                     |
| - अर<br>- अर     | र सिर्फ एक बेटी           | हो तो उसके का                                                                 | ग बयान                           |                     |
| मसअ्ला. १ ा      | मसअ्ला.6                  | हो तो उसको आधा 2 मि                                                           | लेगा । (आलमगीरी जि.६ स.४४८, दुरी | गुख्तार जि.५ स.६७६) |
| मिस्ल:-          | बाप                       |                                                                               |                                  |                     |
|                  |                           | बेटी                                                                          |                                  |                     |
|                  | 2+1=3                     | 3                                                                             |                                  |                     |
| मसअ्ला.2:- अग    | र बाट्या दा या द          | ो से ज़ाइद हों तो उन र                                                        | ाब को दो तिहाई <sup>2</sup> मिले | गा और उन में        |
| बराबर बराबर तक   | रसीम होगा। (आलमर्ग        | ोरी जि.६ स.४४८, दुर्रेमुख्तार जि.६                                            | ₹,676)                           | 11 511 6 1 1        |
| मिसाल.           | मसअ्ला.३                  |                                                                               |                                  |                     |
|                  | बेटी                      | बेटी भाः                                                                      | <del>,</del>                     |                     |
|                  | 1                         | 1 1                                                                           | *                                |                     |
| म्मअला.3:- औ     | र अगर बेटी के सा          | थ मय्यित का लड़का भी                                                          | रो से के के के                   | <u> </u>            |
| न्यांगे और माल   | बतौर असबत दोन             | नों में इस तरह तक्सीम                                                         | होता बटा आर बटा द                | ाना अरबा बन         |
| नेगना दिया जाये  | गा। (आलमगीरी जिह          | स.448, दुर्रेमुख्तार जि.5 स.67                                                | ्रांगा कि बटा की बी              | नस्बत बटा क         |
| मिसाल.1          | मसअ्ला.4                  | 11.440, grigalit 101.5 H.67                                                   | 6)                               |                     |
| Pikirkii         | शौहर                      | बेटी                                                                          |                                  |                     |
|                  | 1                         | 401                                                                           | बेटा                             |                     |
| मेसाल.2          | ं मग्राचा ४ ०             | 1                                                                             | 2                                |                     |
| निताल.2          | <u>मसञ्जा.4,2</u><br>शौहर |                                                                               |                                  |                     |
|                  | 1/6                       | बेटी बेटी                                                                     | बेटा बेटा                        |                     |
|                  | 17 6                      | 3 3                                                                           | 6 6                              |                     |
|                  | पोर्                      | तेयों के हिस्सों का ब                                                         | ਹਾੜ                              |                     |
| संअला 1:— अग     | ज प्रियत के बेटा          | तेनी वर्ग किएंगा प्राप्त<br>वेनी वर्ग जिएहं एक मोची                           | 1911<br>카카 10                    |                     |
| मेसाल.           | स्वार्थ के बटा र          | बेटी नहीं सिर्फ़ एक पोती                                                      | ह ता इस का आधा चाम               | लिगा । (आलमगीरी)    |
| Mici.            |                           | अ्ला.8<br>भ                                                                   | <u> </u>                         |                     |
|                  | बीर्व                     |                                                                               | पोती                             |                     |
| THE STATE OF     | 1                         | 3                                                                             | 4                                |                     |
| ाज्ला.2:— अग     | र मिय्यत का बेटा          | बेटी नहीं है दो पोतियाँ                                                       | है या दो से ज़ाइद तो             | वह दो तिहाई         |
| राशक हागा।       | आलमगीरी जि.6 स.448,       | दुर्रेमुख्तार जि.5 स.676)                                                     |                                  |                     |
| मेस्।ल म         | सअ्ला.12                  |                                                                               | _                                |                     |
| प्र              | गैहर चचा पोर्त            | ो पोती पोती पोत                                                               | ी .                              |                     |
|                  | 3 1 2                     | 2 2 2                                                                         |                                  |                     |
| सअला.3:- अग      | ज मिरान की गर्क           | रेटी है हो पोर्टी एक ह                                                        | ो या एक से जाइद वह               | सब की सब            |
| हिस्से हैं में इ | रिक होंगी ताकि ह          | बड़ी है तो नता देगे हैं<br>गड़िकयों का हिस्सा दो ति                           | हाई परा होजाये उस से             | जाड़द न हो          |
| याकि कुर्आन कर   | रीम में क्षद्धिकाों क     | ग्ड़ाकया का हिस्सा दा ति<br>। हिस्सा दो तिहाई से ज़<br>ही कर्नट से ले लिया तो | इद किसी सरत में नही              | है अब आधा           |
| हकीकी बेटी       | ने कलते क्यारा व          | त हिस्सा दा तिहाइ स ज़<br>की वजह से ले लिया तो                                | सिर्फ छता हिस्सा ही              | बाकी ग्रहा जो       |
|                  | . न्युव्यत प्रशेषत द      | M AND A G IGHI VII                                                            | THE SOLIDANIE                    | -11-71 VOI VII      |

कादरी दारुल इशाअत

- कादरी दारुल इशाअत



बाप शरीक भाई म बाप शरीक बहुन मिस्।ल.2 - मसअ्ला.1 हकीकी बहन हकीकी भाई

मसअ्ला.8:-बाप शरीक भाई या बहन, हकीकी भाई के होते हुए महरूम होजाते हैं। (आलमारित जिब सक्क)

मिस्।ल - मसअ्ला.1 बाप शरीक बहन बाप शरीक माई हकीकी भाई महरूम गहरूम 1

माँ के हिस्सों का बयान

मसअ्ला1:- अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित का कोई बेटा या बेटी या पोता, पोती हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.६ स.४४९, दुरैमुख्तार जि.५ स.५३९)

मिस्**ाल** – <u>मसअ्ला.</u>6/18 बेटी बेटा माँ 10

मसअला.2:- अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित के दो भाई बहन हों ख़्वाह वह हकीकी हों, बाप शरीक हों या माँ शरीक हों तो माँ को इस सूरत में भी छठा हिस्सा 1/6 मिलेगा। (आलमगीरी जि.६ स.४४)

मिसाल - मसअ्ला.6/18 माँ

मसअ्ला.3:- अगर माँ के साथ मय्यित के मज़कूरा रिश्तेदार न हों तो माँ को कुल माल का तिहाई हिरसा 1/3 मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449)

मिस्ाल - मसअला.3 माँ

मसअ्ला.4:- अगर माँ के साथ शौहर और बीवी में से भी कोई एक हो तो पहले शौहर या बीवी का हिस्सा दिया जायेगा फिर जो बचेगा उसमें से एक तिहाई माँ को दिया जायेगा और यह सिर्फ दो सूरतों में है। (आलमगीरी जि.६ स.४४९, दुर्रमुख्तार जि.५ स.६७५)

मिसाल.1 - मसअ्ला.6 बाप 2 शौहर मिस्ाल.2 - मसअला.4 बीवी मॉ बाप

मसअला.4:- अगर मज़कूरा सूरतों में बजाय बाप के दादा हो तो माँ को कुल माल का तिहाई मिलेगा 🔒 (आलमगीरी जि.६ स.450)

मिस्।ल - मसअ्ला.12 बीवी दादा 5

दादी के हिस्सों का बयान

मसअ्ला.1:- जद्दाए सहीहा जिसका बयान हो चुका है उसको छठा हिस्सा मिलेगा दादियाँ और नानियाँ एक से ज़ाइद हों और सब दर्जे में बराबर हों तो वह भी हिस्से में शरीक होंगी।

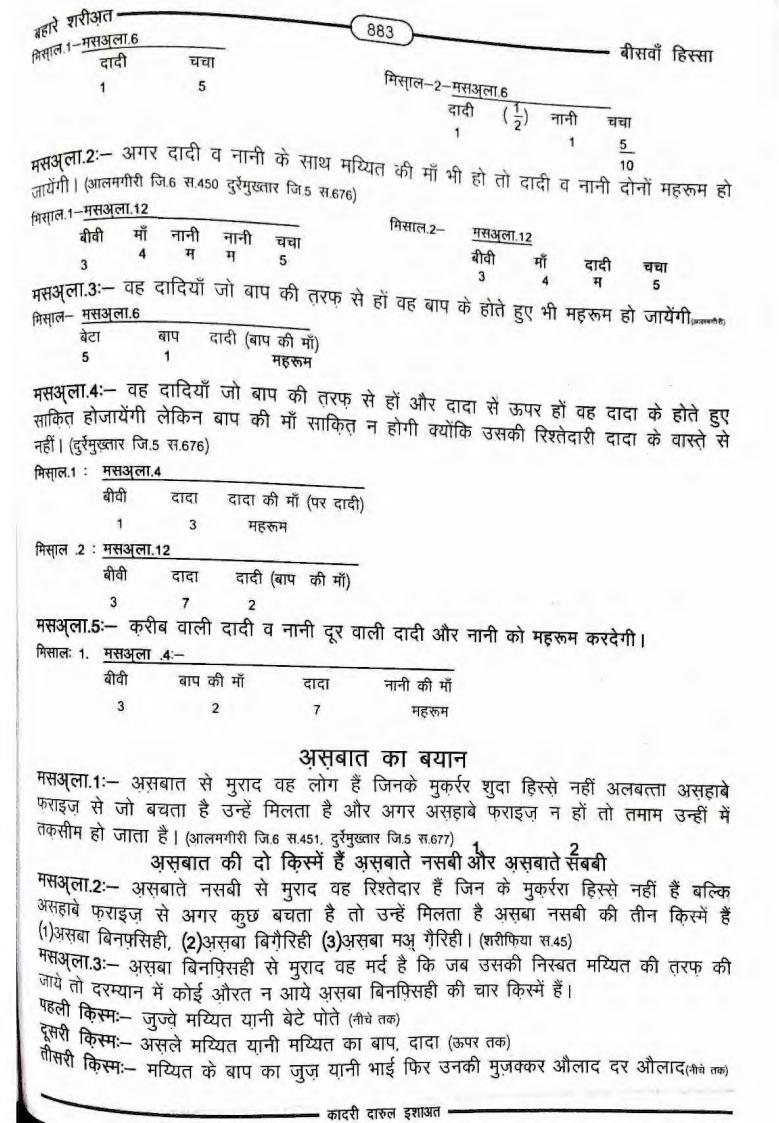

चौथी किस्म:— मियत के दादा का जुज़ यानी चचा फिर उनकी मुज़क्कर औलाद दर औलाद कि मस्ति मस्ति किस्म:— उन चारों किस्मों में विरास्त बित्तरतीब जारी होगी और तर्तीब वही है जो हमने तक्सीम में इख़्तियार की है यानी अगर पहली किस्म के लोग मौजूद हैं तो दूसरी किस्म के लोग असबा नहीं बनेंगे और दूसरी किस्म के होते हुए तीसरी किस्म के असबा नहीं बनेंगे और तीसरी किस्म के होते हुए चौथी किस्म के नहीं बनेंगे। (दुर्रमुख्तार जि.5 स.677)

मिसाल-1. <u>मसअ्ला.12</u> शौहर बेटा बाप 3 7 2

मज़कूरा सूरत में बाप को बतौर अ़सूबत कुछ नहीं मिला है 1/6बतौर फ़रज़ियत दिया गया है,

मिस्।ल.1 मसअला .4:-

शौहर बेटा चचा 1 3 महरूम

मसअ्ला.5:— असबात में तर्तीब व तरजीह का एक उसूल तो हमने ज़िक्र कर दिया कि रिश्तेदारी का कुर्ब देखा जायेगा इसके बाद दूसरा उसूल यह है कि कुव्वते क़राबत को देखा जायेगा यानी दोहरी रिश्तेदारी वाले को इकहरी रिश्तेदारी वाले पर तरजीह होगी इस में मर्द व औरत की भी तफ़रीक नहीं।

मिस्।ल.1 <u>मसअला.4</u> बीवी हकीकी भाई बाप शरीक भाई 1 3 महरूम

मिस्।ल.2 <u>मसअ्ला .8:—</u> बीवी बेटी बाप शरीक भाई हकीकी बहन 1 4 म

मसअ(ला.6:— असबा बिगैरिही चार औरतें हैं, यह वह औरतें हैं जिनका मुकर्रग हिस्सा निस्फ या दो तिहाई है यह औरतें अपने भाईयों की मौजूदगी में असबा बन ज़ायेंगी और बजाय फर्ज़ के सिर्फ़ बतौर असूबत जो मिलेगा वह लेंगी, वह औरतें यह हैं (1)बेटी (2)पोती (3)हक़ीक़ी बहन (4)बाप शरीक बहन। (दुर्रमुख़्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 <u>मसअला .4:—</u> शौहर बेटा बेटी 1 2 1

मिस्।ल.2 <u>मसअला .2, 6</u> शौहर भाई (1/3) बहन

मसअ्ला.7:— वह औरतें जिनका फर्ज़ हिस्सा नहीं है मगर उनका भाई असबा है वह अपने भाई के साथ असबा नहीं होंगी। क्योंकि कुर्आन करीम में सिर्फ़ बेटियों और बहनों को ही अपने भाईयों के साथ असबा करार दिया गया है। (दुर्रमुख्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 <u>मसअला.4</u> जौज़ा चचा फूफी 1 3 महरूम

इस सूरत में बाक़ी कुल माल चचा को मिलेगा और उसकी बहन जो मय्यित की फूफ़ी है महरूम

बहारे शराअत असबा मञ् गैरिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा, प्रसंज्ञाती है जैसे हक़ीक़ी बहन या बाप शरीक बहन बेटी के होते हुए असबा बन जाती है।

मसअला.8
बीवी हक़ीक़ी बहन बेटी
1 3 4

मसअला.8

जौजा बाप शरीक बहन बेटी
1 3 4

मस्अला.9:— सबबी असबा मौलल'इताका है अगर हमें किताब के ना'मुकम्मल रह जाने का खतरा न होता हम मौलल'इताका की बहस को हज़फ़ कर देते क्योंकि अब दर ह़क़ीक़त इसका कोई वज़ूद नहीं बहर हाल इस से मुराद वह शख़्स है जिसने कोई गुलाम आज़ाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ़ उसको आज़ाद करने वाला शख़्स हो अब उसका आका उसको आज़ाद करने के सबब उसकी मीरास् का मुस्तहक होगा क्योंकि हुज़ूर सल्ललाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है

(الولاءُ لحمة كلحمة النسب)

"वला का तअ़ल्लुक नसबी तअ़ल्लुक ही की तरह है"(दुर्रमुख्तार जि.5 स.680)

मसअ्ला.10:— अगर आज़ाद करने वाला भी ज़िन्दा न हो तो माल उसके असबात को उसी तर्तीब के मुताबिक मिलेगा जो हम असबात की तर्तीब में बयान कर आये हैं अल्बत्ता फ़र्क यह है कि आज़ाद करने वाले के असबात में अगर औरतें हैं तो उनको कुछ न मिलेगा इस लिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है (الميس للنساء من الولاء) "औरतों के लिये विला नहीं" यानी उन्हें इस सबब से मीरास् न मिलेगी कि उनके किसी रिश्तेदार ने किसी शख़्स को आज़ाद किया था और अगर किसी औरत ने खुद गुलाम आज़ाद किया था तो वह उस की मीरास् ले लेगी। (शरीफ़िया 51 व दुर्रमुख्तार जि.5 स.681)

हज्ब का बयान

मसअ्ला.1:— इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में हजब से मुराद यह है कि किसी वारिस् का हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से या तो कम होजाये या बिल्कुल ही ख़त्म होजाये इस की दो किस्में हैं हजबे नुक़सान और हजबे हिरमान। (शरीफ़िया 57) मसअ्ला.2:— हजबे नुक़सान यानी विरास्त के हिस्से का कम होजाना पाँच किस्म के वारिस्ों के लिये हैं (1)शौहर के लिये:—

मिस्।ल.1 <u>मसअ्ला.4</u> शौहर बेटा

शौहर का हिस्सा निस्फ्  $\frac{1}{2}$  था मगर मियंत की औलाद की वजह से चौथाई  $\frac{1}{4}$  होगया। (2)बीवी का भी यही हाल है।

मिसाल.2 <u>मसअला.8</u> बीवी बेटा

बीवी को अगर औलाद न हो तो चौथाई मिलता है मगर औलाद हिस्सा कम कर देती है यानी बजाए चौथाई के आठवाँ मिलेगा।
(3)माँ का हिस्सा भी औलाद या दो भाई बहनों की मौजूदगी में बजाए तिहाई के छठा रह जाता है।

मिस्।ल.3 <u>मसअला .6:--</u> माँ बेटा 1 5

| बहारे शरीअत 886 विसर्वा हिस्सा (4)पोती, पौती का हिस्सा एक हकीकी बेटी की मौजूदगी में निस्फ से कम होकर छठा रह जाता है                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5)बाप शरीक बहन उसका हिस्सा एक हक़ीक़ी बहन की मौजूदगी में निस्फ के बजाए छठा<br>रहजाता है।                                                                                                                                                                                                                                    |
| मिस्।ल.4 <u>मसञ्जा.6</u><br>बेटी पोती चचा<br>3 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मिस्।ल.5 <u>मसञ्</u> ला .6:—<br>बहन बाप शरीक बहन चचा<br>3 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मसअ्ला.3:— हज्ब हिरमान यानी किसी वारिस् को दूसरे वारिस् की वजह से महरूम होजाना मसअ्ला.4:— हर वह शख़्स जिसको मिय्यत से किसी शख़्स के ज़रिआ से तअ़ल्लुक हो वह इस दरम्यानी शख़्स की मौजूदगी में विरास्त से महरूम रहेगा अल्बत्ता माँ शरीक बहन और भाई इस कानून के इतलाक से मुस्तर्ना हैं मस्लन दादा, बाप के होते हुए महरूम रहेगा। |
| मिस्नाल.1 <u>मसञ्ज्ञा.4</u> मिस्नाल.2 <u>मसञ्जा.12</u><br>बीवी बाप दादा बीवी माँ नानी भाई<br>1 3 महरूम 3 4 म 5                                                                                                                                                                                                               |
| मसअ्ला.5:-क्रीबी रिश्तेदार दूर वाले रिश्तेदार को महरूम कर देता है।  मिस्ताल.1 मसअ्ला.8  बीवी बेटा पोता 1 7 म                                                                                                                                                                                                                 |
| पोता ख़्वाह इस बेटे से हो या दूसरे बेटे से हो महरूम रहेगा क्योंकि बेटा ब'निस्बत पोते के ज़्यादा क़रीब है।  मसअ्ला.6:— जो वारिस् खुद मीरास् से महरूम होगया है वह दूसरे वारिस् का हिरसा कम या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है।  मिस्।ल.1 मसअला.6  बाप भाई भाई माँ                                                                     |
| अब भाई के होते हुए महरूम हैं मगर इसके बा'वजूद उन्होंने माँ का हिस्सा तिहाई से कम कर के<br>छठा कर दिया।                                                                                                                                                                                                                       |
| मिस्नाल.2 <u>मसअला .4</u><br>बीवी दादी बाप नानी की माँ<br>1 म 3 मे                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इस सूरत में दादी बाप की वजह से महरूम है मगर उसने पर'नानी को महरूम कर दिया।                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मसअ्ला.1:— इस्तिलाहे फराइज़ में मखरज से मुराद वह छोटे से छोटा अदद है जिसमें से तमाम<br>वुरसा को बिला कस्र (बिना तोड़े) उनके हिस्से तकसीम किये जा सकें। (दुरुंमुख्तार जि.5)<br>मिसाल. मसअ्ला .6                                                                                                                               |
| माँ बेटी पोती चचा<br>1 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यहाँ छः इस्तिलाह में मखरजुल'मसअ्ला है, अगर्चे मसअ्ला 12 से भी बिला कस्र दुरुस्त था और<br>चौबीस से भी मगर छः सब से छोटा अदद है, लिहाज़ा यही मखरजुल'मसअ्ला है।<br>मसअ्ला.2:— हम पहले बयान कर चुके हैं कि मुक्र्ररा हिस्से छः हैं जिनको दो किरमों पर मुन्कसिम                                                                   |

- कादरी दारुल इशाअत -

| बहारे शरीअत 887 बीसवाँ हिस्सा                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्म आधा, चौथाई, आठवाँ दसरी किस्म हो किस्                                                                                                                                                                                                                           |
| किया किस्म आधा, चौथाई, आठवाँ दूसरी किस्म दो तिहाई, तिहाई, छठा,                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अदिव करार पायेगा। और आप ने मिसालों में देख रिक्स निसंअ्ला 6 करार पायेगा। आठवाँ है तो                                                                                                                                                                                |
| जीन दो तिहाई हो तो उसका मखरज तीन है।                                                                                                                                                                                                                                |
| भ्रसाल. मसअ्ला .3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बेटी बेटी चचा<br>1 1 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| मसअला.3:— अगर किसी मसअ्ला में एक से ज्यादा हिस्से जमअ होजायें मगर वह एक ही किस्म<br>के हों(उन दो किस्मों में से जो हमने बयान की है)तो सब से छोटे का मखरज होगा वही तमाम हिस्सों का होगा।                                                                             |
| भिसाल.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माँ हकीकी बहन हकीकी बहन चचा<br>1 2 2 1                                                                                                                                                                                                                              |
| इस मिस्नाल में माँ का छठा हिर्स्ना है और दो बहनों का दो तिहाई है मगर छठा दो तिहाई से कम है लिहाज़ा हमने छठे के हमनाम अदद को मखरजे मसअ्ला क्रार दिया है।                                                                                                             |
| मिस्राल.2 मसअ्ला .7                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माँ हकीकी बहन हकीकी बहन माँ शरीक बहन माँ शरीक बहन<br>1 2 2 1 1                                                                                                                                                                                                      |
| इस मिस्।ल में दूसरी किस्म के तमाम हिस्से जमअ़ होगये हैं लिहाज़ा जो सब से छोटे हिस्से का                                                                                                                                                                             |
| मखरज था पहा तनान का नखरज करार पाया।                                                                                                                                                                                                                                 |
| मसअला.4:- अगर पहली किस्म का निस्फ 1/2 दूसरी किस्म के किसी हिस्से के साथ आजाये या                                                                                                                                                                                    |
| सब के साथ आजाये तो मसअ्ला छः से होगा।                                                                                                                                                                                                                               |
| मिसाल.1 मसअ्ला.6, 10                                                                                                                                                                                                                                                |
| शौहर माँ हकीकी बहन 2 माँ शरीक बहन<br>3 1 4 2                                                                                                                                                                                                                        |
| इस मिस्गल में शौहर का हिस्सा निस्फ़ है जो दूसरी किस्म के तमाम हिस्सों के साथ आ गया है यानी $\frac{1}{6}$ , $\frac{1}{3}$ , $\frac{2}{3}$ के साथ इस लिए मसअ्ला $1/6$ से होगा फिर मोअव्वल होकर 10 से हो जायेगा। मिस्गल.2 <u>मसअ्ला.6,(7)</u> मिस्गल.3 <u>मसअ्ला.6</u> |
| शौहर बहुनें.2 शौहर माँ शरीक बहुनें.2 चचा                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 4 3 2 1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मिस्।ल.4 मसअ्ला.6 मिस्।ल.5 मसअ्ला .6                                                                                                                                                                                                                                |
| माँ बेटी चचा शौहर हक़ीक़ी बहनें.2 माँ<br>1 3 2 3 4 1                                                                                                                                                                                                                |
| मसअ्ला.5:— अगर चौथाई दूसरी किरम के किसी हिस्से या तमाम हिस्सों के साथ जमा हो जाये<br>तो मखरज मसअ्ला 12 होगा। (शरीफिया स.63)                                                                                                                                         |
| मिसाल.1 <u>मसअ्ला.12</u> (17)                                                                                                                                                                                                                                       |
| बीवी माँ हकीकी बहनें.2 माँ शरीक बहनें.2<br>3 2 8 4                                                                                                                                                                                                                  |
| $\frac{3}{6}$ मिस्गुल में चौथाई $1/4$ के साथ $\frac{1}{6}$ , $\frac{2}{3}$ , $\frac{1}{3}$ सब ही जमा हैं इस लिये मखरज मसअ्ला 12 है। मसअ्ला.6:— अगर आठवाँ हिस्सा दूसरी किस्म के तमाम हिस्सों या बाज़ हिस्सों के साथ आजाये                                            |
| रणा ७ — अगर आठवा हिस्सा दूसरा किस्म क तमाम हिस्सा या बाज हिस्सा क साथ आजाय                                                                                                                                                                                          |
| नाम राज्य राज्य राज्य स्थापन                                                                                                                                                                                                                                        |

बहारे शरीजत

तो मखरज मसअ्ला 24 होगा।

मिसाल.1 मसअला.24 -

बीवी बेटियाँ.2

चचा माँ 1 16

इस मिस्नाल में आठवाँ, दो तिहाई और छठे के साथ आया है इस लिये मसअ्ला चौबीस से किया गया है।

888

भिसाल.2 मसअला.24

बीवी बेटियाँ.2 चचा 3 16

औल का बयान मसअ(ला.1:- ओल स मुराद इस्तिलाहे फ्राइज़ में यह है कि मखरज़ मसअ्ला जब वुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से जाइद हो और मखरज का अदद हिस्सों के मजमूई आदाद से कम हो तो मखरज मसअ्ला के अदद में इजाफा कर दिया जाता है इस तरह कमी तमाम वुरसा पर उनके हिस्सों की निस्बत से हो जाती है। (दुरेंमुख्तार जि.5 स.537)

मसअ्ला.2:- औल का फैसला सब से पहले सय्यदिना उमर फारूक रियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फरमाया उनके अहद में दर्जे जैल मसअ्ला पेश आया आपने सहाबा से मशवरा किया तो इब्ने

अब्बास ने औल का मश्वरा दिया।

मसअला.६, 8 माँ शौहर बहन

इस पर किसी ने इन्कार न किया (दुरमुख्तार जि.5 स.688) फिर बाद में यही तरीका राइज होगया अब इस मसअ्ला में हिस्सों की तअदाद आउँ है जब कि मखरज छः है लिहाज़ा दो अदद का इज़ाफ़ा कर दिया गया है और एक निशान जो टुआ़ैल का मुखप्फ़फ़ (छोटा करदेना) है लगा दिया गया है। मसअ्ला.3:— छः का औल ताक अदद (बेजोड़ अदद) में भी होता है और जुफ़्त (जोड़े वाले अदद) में भी मगर यह औल सिर्फ़ दस तक होता है। (दुरेंमुख्तार जि.5 स.689)

मियाल.1 मसअला.6. (7) शौहर बहन बहन 2 2

मिसाल.2 मसअ्ला .6, (8) शौहर बहन

मिसाल.3 मसअला .6, (9)

शौहर बहन 3

बहन माँ शरीक भाई

मिसाल.4 मसअला.6,(10)

शौहर बहन माँ शरीक भाई बहन 2 2

नसञ्जात वारह का औल सत्रह तक होता है मगर यह औल जुएत अदद (जोड़ अदद) में नहीं होगा सिर्फ ताक में होगा। (दुरेंमुख्तार जि.5 स.689 शरीफिया स.57)

बीवी बहन माँ बहन 3 4

मिस्।ल.2 <u>मसअला</u> .12,(15)

बीवी बहन माँ बहन माँ शरीक भाई 4 4



अअदाद के दरम्यान निस्बतों का बयान

तखरीज मसाइल के वक्त पुरस्। की तअदाद उनके हिस्सों की तअदाद मखरज मसअ्ला का अदद सब ही को मद्दे नजर रखना होता है फिर उन अअदाद की बा हमी निस्बतें भी तखरीजे भूसाइल के सिल्सिले में बुनयादी दैसि्यत रखती हैं हम उन निरबतों का ज़िक्र करते हैं। तमासुल:- अगर दो अदद आपस में बराबर हैं तो उनमें तमासुल की निस्बत है जैसे 4=4 तदाखुल:- दो मुख्तलिफ अददों में से छोटा अदद अगर बड़े को काट दे यानी बड़ा छोटे पर पूरा प्रा तक्सीम होजाये तो उन दोनों में निरबत तदाखुल है जैसे 16 और 4 तवाफुक:- दो मुख्तलिफ अददों में से अगर छोटा बड़े को न कार्ट बल्कि एक तीसरा अदद दोनों को कार्ट तो उन दोनों में निस्बते तवाफुक होगी जैसे 8 और 20 कि उन्हें 4 काटता है उन दोनों में तवाफुक बिर्रुबअ़ है और 5 बीस का अदद वफ़्क है जब कि दो आठ का अददे वफ़्क है। तबायुन:- अगर दो मुख्तिलिफ् अदद इस किस्म के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें

और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उनमें निस्बते तबायुन है जैसे 9 और 10 निस्बतों की पहचान

दो अददों में मुमास्लत और मसावात तो ज़ाहिर ही होती है अल्बत्ता तदाख़ुल और तवाफुक और

तबायुन की पहचान का कायदा मअलूम होना ज़रूरी है और वह यह है।

दो अददों में अगर छोटा अदद ६ रे अदद को पूरा पूरा तकसीम करदे तो यह तदाखुल है और अगर पूरा पूरा तकसीम न करे तो छोटे अदद को बड़े अटद से तकसीम करें और उसका जो बाकी बचे उससे छोटे अदद को तकसीम करें फिर उसका जो बाकी बचे उससे पहले के बाकी को तकसीम करें उसी तरह एक को दूसरे से तकसीम करते रहें यहाँ तक कि बाकी कुछ न बचे तो अगर आख़िरी तकसीम करने वाला अदद एक है तो उन दो अददों में तबायुन है और अगर एक से ज्यादा दो, तीन, चार वगैरा कोई अदद है तो उनमें तवाफुक है और उस अदद के नाम की म्नासबत से इस तवाफुक का नाम भी होता है।

मस्लन आख़िरी तक्सीम करने वाला अदद दो था तवाफुक बिन्निस्फ और तीन था तो तवाफुक

बिस्सिलुस् और चार था तो तवाफुक बिर्रुबोअ है। इस की मिसालें यह हैं।

13 और 45 को और 10–16 को और 15–9 को इस तरह तक्सीम किया जाये।

पहली मिसाल में आख़िरी तकसीम करने वाला अदद एक है लिहाज़ा 13 और 45 में तबायुन है। दूसरी मिस्ताल में आखिरी तकसीम करने वाला अदद दो है लिहाज़ा 10 और 16 में तवाफुक बिन्निस्फ है और तीसरी मिस्नल में आख़िरी तकसीम करने वाला अदद तीन है लिहाज़ा 9 और 15

तवाफुक की सूरत में उन दोनों अददों को तकसीम करने वाले अदद से उन दोनों को तकसीम में तवाफुक बिरिसुलुस् है। करके जो अदद हासिल होगा वह उसका वफ़्क़ कहलाता है मस्लन 16 और 10 को दो से तक़सीम किया तो 16 का वफ़्क़ 8 है और 10 का वफ़्क़ 5 है और 9 और 15 को 3 से तक़सीम किया तो 9

तस्हीह:— अगर वारिसों की तअदाद और अस्ल मसअ्ला से मिलने वाले हिस्सों में कस वाकेंअ हो जाये तो इस कस के दूर करने को तस्हीह कहते हैं। (जीउरिसराज हाशिया शरीिक्या 72) और कभी हिस्सों के कम अज़ कम अदद से हासिल करने को भी तस्हीह कहते हैं (शरीफिया 72) यानी अस्ल मसअला पर भी तस्हीह का इतलाक होता है इस सिलसिल में मजमूई तौर पर सात उसूल कार

फ्रमा हैं। तीन तो हिस्सों और अअ्दादे रुऊस (यानी जो लोग हिस्सा पाने वाले हैं उनकी तअ्दाद) के दरम्यान हैं और चार खुद अअ्दादे रुऊस के दरम्यान हैं।

मसअ्ला.1:— अगर हर फरीक के हिस्से उस पर बिला कस्र के मुन्क्सिम हो रहे हैं तो तस्हीह की

कोई ज़रूरत नहीं। (शरीफिया 72)

मिसाल.1 मसअला.6 बेटियाँ.2

अब यहाँ वारिसों के तीन फ़रीक हैं और हर फ़रीक को पूरा पूरा हिस्सा बिग़ैर कस्र के मिल गया दो बेटियाँ जो एक फ़रीक हैं उनका मजमूई हिस्सा 4 है जिस में से दो, दो हर एक को मिल गये। मसअ्ला.2:- अगर एक फरीक पर कस्र वाकेंअ हो और उनके अदद सिहाम (हिस्सों की तअ्दाद) और अददे रुऊस में निरबते तवाफुक हो तो इस फरीक के अददे रुऊस का अददे वफ्क निकाल कर उसे अस्ल मसअ्ले में ज़र्ब देंगे और अगर मसअ्ला आइला है तो इसके औल में ज़र्ब देंगे अब जो हासिल होगा वह तस्हीहे मसअ्ला है। फिर इसी अददे वफ्क को हर फ़रीक के हिस्से में ज़र्ब दी जायेगी इस तरह इस फरीक का हिस्सा बिला कस्र निकल आयेगा। अब रहा फरीक के हर हर फर्द का हिस्सा तो उसकी तखरीज का तरीका हम बाद में बयान करेंगे।

| मिसाल.1 | मसअ्ल | ग .6त30 | अल'मजरूब 5     |  |  |
|---------|-------|---------|----------------|--|--|
|         | माँ   | बाप     | बेटियाँ 10 (5) |  |  |
|         | 1_    | 1_      | 4 30           |  |  |

स्रुरते मज़कूरा में कस्र सिर्फ़ एक फ़रीक़ पर थी यानी बेटियों पर उनके अ़ददे रुऊस 10 और अ़ददे सिहाम 4 में तवाफुके बिन्निस्फ़ है यानी दोनों को काटने वाला अदद 2 है। लिहाजा इस का अददे वफ्क 5 निकला। अब इस को हमने अस्ल मसअ्ला (जो 6 से है) में ज़र्ब दिया तो तीस हिसल जर्ब निकाला यह तीस तस्हीहे मसअ्ला है जिस को "त" से ज़ाहिर किया गया है जो तस्हीह का मुखफ्फफ़ है फिर उसी मज़रूब 5 को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दी गई जिस से हर फ़रीक का -हिस्सा बिला कस्र मअलुम होगया।

| मिसाल.2 | 2 मसअ्ला .12,15 त45 |          |          | अलमज़रूब 36 |     |  |
|---------|---------------------|----------|----------|-------------|-----|--|
|         | शौहर                | माँ      | बाप      | बेटियाँ 6   | (3) |  |
|         | 3                   | <u>2</u> | <u>2</u> | 8 24        |     |  |

इस सूरत में हिस्से मखरज मसअ्ला से बढ़ गये थे लिहाज़ा मसअ्ला आइला होगया फिर सिहाम और रुऊस में निस्बत देखी गई तो सिर्फ एक ही फ्रीक पर कस्र थी, वह बेटियाँ हैं उनके और उनके हिस्सों के दरम्यान निस्बते तवाफुक बिन्निस्फ है लिहाजा हमने अददे रुऊस के अददे वफ्क को औल मसअ्ला में ज़र्ब दी और इस तरह हासिल ज़र्ब मखरज मसअ्ला बन गया। फिर

मजरूब को हर फरीक के हिस्से से जब दे दी गई। बीसवाँ हिस्सा अगर कस एक ही फरीक पर हो मगर उनके अददे सिहाम और अददे रुऊस में भूभ तबायुन हो तो तरहीह का तरीका यह है कि जिस फरीक पर कस है उसके कुल अददे विवत तथा । कि अस्ल मसअ्ला में या औल मसअ्ला में (अगर मसअला आइला है) ज़र्व दें और उसी तरह हर करीक के हिस्से में। क्राल.1 मसअला 6 त18 अलगज़रूब ३८ मिसाल.2 <u>मसअला 6,(7)</u> 35 दादी अलगजरूब 50 अख्वातुलउग 3 शौहर शौहर वहनें 2 प्रसंभिता.4:- मजकूरा तीनों उसूल उस वक्त जारी होंगे जब कस एक फरीक पर हो लेकिन एक 15 भर्मअला जिल क्या एक से जार प्रति में मुन्दरजा जैल चार उसूलों से काम लिया जायेगा। भूत जीहर क्या अगर कस्र एक से जाइद फरीकों पर हो तो रुक्स के दरम्यान निस्वत देखी जायेगी भर्स अंवादे रुक्त आपस में मुतमासिल हों तो किसी एक अदद को अस्ल मसअला में या इस के अगर जन्म मसअ्ला आइला हो) ज़र्ब देंगे फिर इसी मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिरसे में ज़र्ब देंगे। भिस्लि.1 मसअला .6, त18 अलमजरूव ३८ दादियाँ.3 बेटियाँ.6

तिज़िह इस की यह है अरल मसअ्ला 6 से हुआ जिसमें से 6 बेटियों को दो तिहाई यानी 4 मिले अब चूंकि चार, छः पर पूरी तरह तकसीम नहीं होता और 4, 6में तवाफुक है, लिहाज़ा 6 का वफ़्क अदद 3 होगया और तीन दादियों को एक और तीनों चचों को एक मिला जो उन पर पूरा तकसीम नहीं होता अब हमारे पास यह अददे रुऊस हैं 3,3,3,इनमें तमासुल है, लिहाज़ा किसी एक अदद को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे और फिर मज़रूब को हर फ़रीक के हिस्से से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअ्ला.6:— अगर कस्र वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीकों पर है मगर उनके अअ्दादे रुऊस में आपस में निस्बते तदाखुल है तो जो बड़ा अदद है उसे अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे या अगर आइला

है तो उसके औल में देंगे।

मस्अला.7:— अगर कस वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीकों पर हो और उनके अददे रुऊस में तवाफुक हो तो इसका तरीका यह है कि एक अददे रुऊस के वफ़्क को दूसरे फ़रीक के कुल अददे रुऊस में ज़र्ब देंगे। फिर हासिल ज़र्ब की निरबत तीसरे फ़रीक के अददे रुऊस से देखेंगे अगर उनमें तवाफुक हो तो एक के वफ़्क को दूसरे के कुल में ज़र्ब देंगे। और अगर हासिल ज़र्ब और तीसरे फ़रीक के अददे रुऊस में तबायुन की निरबत हो तो पूरे एक अदद को दूसरे में ज़र्ब दे लेंगे फिर हासिल ज़र्ब को चौथे फ़रीक के अददे रुऊस के साथ उसी तरह देखेंगे। अगर तवाफुक होगा तो एक के पफ़्क को दूसरे कुल अदद में ज़र्ब देंगे और अगर तबायुन हो तो एक अदद को दूसरे से ज़र्ब देंगे। इसी तरह जितने फ़रीक में कम्र होगी, करेंगे। आख़िर में जो हासिल ज़र्ब होगा उसको अस्ल मसअ्ला में या औल वाले मसअ्ला में औल से ज़र्ब देंगे और उसी अदद को हर फ़रीक के हिस्से में भी ज़र्ब दें देंगे।

| मेसाल. | मसअ्ला .24, | त4320      |     |            | अल'मजरूब180 |
|--------|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|        | बीवियाँ 4   | वेटियाँ 18 | (9) | दादियाँ.15 | चचा 6       |
|        | _ 3         | 16         |     | 4          | _ 1         |
|        | 540         | 2880       |     | 720        | 180         |

र्जेसा कि आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं इस मसअ़ला में हर फ़रीक पर कस है लिहाज़ा हम पहले वो अअ़दादे सिहाम और अअ़दादे रुऊस की निस्वत देखेंगे, तो 3, 4 में तबायुन है लिहाज़ा यह अंभदाद यूँही रहेंगे,16,18में भी तवाफुक बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा 18 का अ़दद वफ़्क निकालेंगे जो 9 है

बहारे शरीअत • अब गोया यह अदद 9 ही है और रुऊस के दरम्यान निस्बत देखते हुए 18 का लिहाज न होगा बल्कि 9 का ही होगा, 4, 6 में निस्बते तवाफुक है तो उनमें से किसी एक का अददे वपक निकाल कर दूसरे में जब दे सकते हैं यहाँ 6 का अददे वफ्क निकाला तो 3 निकला अब 4 को 3 में जब क् तो 12 हासिल हुए अब 12 और 9 में भी निस्बते तवाफुक बिस्सुलुस् की है तो 9 का अददे वाक निकाला जो 3 है और 12 को 3 में जर्ब दी 36 हासिल आया, अब 36 और 15 में भी तवाफ्त बिरसुलुस है लिहाजा 15 के अददे वफ्क 5 को 36 में जर्ब दी तो 180 हासिल हुए अब उसको अस्त मसअला 24 में ज़र्ब दी तो 4320 'चार हज़ार तीन सौ बीस' हासिल आया जो मखरज मसअला है फिर उसी मज़रूब 180 को हर फ़रीक के हिस्से में जब दीगई तो वह हासिल आया जो हमने हैं। एक फरीक के नीचे लिख दिया है।

मसअ्ला.8:- अगर कस्र एक से जाइद फरीकों पर हो और अअदादे तबायुन में तबायुन हो तो किसी एक को दूसरे अददे रुऊस में जब दी जायेगी फिर उसकी निस्बत दूसरे अददे रुऊस से देखी जायेगी अगर तबायुन की निस्बत हो तो उसको दूसरे अददे रुऊस से जर्ब देंगे और बिल

आखिर जो हासिल होगा उस को अस्त मसअला में जब देंगे।

| मेसाल. मसअला : | 24, त5040 |     |            | अल'गज | रूब 2100 |
|----------------|-----------|-----|------------|-------|----------|
| बीवियाँ 2      | दादियाँ ६ | (3) | बेटियाँ 10 | (5)   | चचा 7    |
| 3              | 4         |     | 16         |       | 1_       |
| 630            | 840       |     | 3360       |       | 210      |

तौज़ीह:- अब 3, 2 में तबायुन है लिहाजा यह इसी तरह रहेंगे और 4, 6 में तवाफूक बिन्निस्फ है तो 6 का अददे वफ्क 3 निकाल लिया गया। इस तरह 16, 10में तवाफुक बिनिस्फ है तो 10 का अददे वफ्क निकाल लिया जो 5 है और 1, 7 में नबायून है लिहाज़ा वह अपनी जगह रहा। अब हमारे पास यह अअदादे रुऊस हैं 2, 5, 7 यह सब आपस में मुतबाइन हैं लिहाज़ा 2 को 3 में ज़ब दी तो हासिल 6 हुआ इस को 5 में ज़र्ब दी तो 30 हासिल हुआ। उसको 7 में ज़र्ब दी तो हासिल 210 दो सौ दस आया। अब उस को 24 अरल मसअला में ज़र्ब दी तो हासिल 5040 पाँच हजार चालीस' आया और यह मखरज मसअ्ला है फिर इसी मज़रूब 210 को हर फ़रीक के हिस्से में जब दी तो वह हासिल आया जो हर फरीक के नीचे लिखा है,

मसअ्ला.9:- इस्तिकरा (गौर व फिक्र) से यह बात साबित है कि चार फ़रीक़ों से ज़ाइद पर कस्र नहीं आ सकती।

हर वारिस् का हिस्सा मालूम करने का उसूल

हर फरीक या वारिसों के हर ग्रुप का मजमूई हिस्सा मालूम करने का तरीका तो हम बयान कर चुके अगर हर ग्रुप के हर फर्द का हिस्सा मालूम करना हो तो उसके कई तरीके हैं चन्द हम जिक्र करते हैं।

(1)हर फ़रीक के हिस्से को (जो उस फ़रीक को अस्ल मसअ़ला से मिला है) उनके अददे रुऊस पर तकसीम करदें फिर जो खारिजे किस्मत (तकसीम से निकला हुआ) है उसे इस अदद में ज़र्ब दें जिस को तस्ही के लिये अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दिया था, अब जो हासिल होगा वह इस फ़रीक के हर फ़र्द का हिस्सा होगा।

| मिस्।ल. |                       | त.5040                          | अल                    | "मज़रूब 210%         |
|---------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
|         | बीवियाँ 2             | दादियाँ 6                       | बेटियाँ 10            | चचा 7                |
|         | <del>3</del> 630      | <del>-4</del><br><del>840</del> | 3360                  | 1 210                |
|         | लिकुल्लि वाहिद<br>315 | लिकुल्लि वाहिद<br>140           | लिकुल्लि वाहिद<br>336 | लिकुल्लि वाहिद<br>30 |

काय ने उत्तरह बेटियों का मजमूई हिस्सा 16 है और अददे रुक्स 10 है लिहाज़ा 16 को 10 पर तक्सीम किया गया, 15 फिर उसको मज़रूब 210 में ज़ब दिया गया तो 336 हासिल हुआ और यही हर बेटी का हिस्सा है, यही अमल तमाम फ़रीकों के साथ किया जायेगा।

दूसरा त्रीका यह है कि अलमज़रूब को फ़रीक के अअ़्दादे रुफ्स पर तक़सीम कर दिया जाये किर ख़ारिज किरमत को उसी फ़रीक के हिस्से में (जो अस्ल मसअ़ला से उन को मिला है) ज़र्ब दे दिया जाये तो हासिल हर फ़र्द का हिस्सा होगा, अब मज़कूरा मिसाल ही को लेलें इस में बीवियों का हिस्सा 3 है और उनकी तअ़दाद 2 है, जब मज़रूब (जिसको अस्ल मसअ़ला में ज़र्ब दी थी) 210 को 2 पर तक़सीम किया, तो 105 एक सौ पाँच हासिल हुआ, अब उस को बीवियों के मज़मूई हिस्से 3 से ज़र्ब दी तो 315 हासिल हुआ जो हर बीवी का इन्फ़िरादी हिस्सा है यही अमल दूसरे फ़रीकों के साथ किया जायेगा।

तीसरा त्रीका यह है कि हर फ़रीक़ के हिस्से को (जो असल मसअला से उस को मिला है) उनके अददे रुऊस से निस्बत दें फिर उस निस्बत के लिहाज़ से मज़रूब से उस फ़रीक़ के हर फ़र्द को देदें, मस्लन उसी मसअला में जब बीवियों के हिस्सा 3 को अददे रुऊस 2 से निस्बत दी 1 की निस्बत निकली अब उसी निस्बत के एअतिबार से मज़रूब से हर बीवी को दिया तो 315 आया यही. अमल हर एक फ़रीक़ के साथ किया जायेगा उसके एलावा और त़रीक़ा भी है जो हिसाब दाँ हज़रात के लिये मुश्किल नहीं।

वारिस्ों और दूसरे हकदारों में तर्का की तक्सीम का त़रीक़ा

जो कुछ माल मय्यित ने छोड़ा हो उसकी तक्सीम उसी तर्तीब पर होगी जिसका ज़िक्र शुक्तअ किताब में हुआ अब वारिसों और दूसरे हकदारों में तर्का तक्सीम करने का तरीका ज़िक्र किया जाता है। (1)अगर तर्का और तस्हीह में मुमास्लत हो तो ज़र्ब वगैरा की ज़रूरत नहीं और मसअ्ला दुरूस्त है।

 मिस्ताल
 म्राँ
 वाप
 बेटियाँ.4

1 1 4

तौज़ीह:— अब तर्का यानी वह माल जो मय्यित ने छोड़ा है उसका अदद 6 है जो 6 से मुमास्लत रखता है इस लिये पूरा पूरा तक़सीम होगया।

मसञ्ला.1:— अगर मियत के पास कुछ नक्द रूपया हो और कुछ दूसरा माल तो सब की मुनासिब कीमत लगाई जाये फिर तक्सीम किया जाये।

मस्अला.2:— अगर तर्के और तस्हीह में तबायुन हो तो वारिस् के सिहाम को जो उसे तस्हीह से मिले हैं कुल तर्के में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तस्हीह से तक्सीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस् का हिस्सा है।

मसअला .6 तर्का ७ तर्का ७ रूपये बिन्त(लड़की) बिन्त माँ बाप

तौज़ीह:— इस सूरत में तसहीह का अदद छः है और तर्का सात रूपया है छः और सात में तबायुन है इस लिये एक लड़की के हिस्से यानी दो को सात में ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब चौदह हुआ इस को छः से तक़सीम किया तो  $2\frac{1}{3}$  रूपया बेटी का हिस्सा हुआ और बाप का तर्का एक है उस को 7 से ज़र्ब दिया तो 7 हुए उस को 6 से तक़सीम किया तो  $1\frac{1}{6}$  रूपया बाप का हिस्सा हुआ।

मसअ्ला.3:- अगर तर्का के और तसहीह में तवाफुक हो तो वारिस् के सिहाम को तर्के के विक में जर्ब दें और हासिल जर्ब को तस्हीह के वक्क से तकसीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस् का हिस्सा है।

तर्को 15 रूपया, 5 मसअला.6, 2 बेटी मॉ बाप

तौज़ीह :- तसहीह का अदद छः है और तर्का पन्द्रह रूपया, छः और पन्द्रह तवाफुक बिस्सुलुस है छः का वपक दो हुआ और पन्द्रह का वपक पाँच। लिहाजा बाप के हिस्से यानी दो को पन्द्रह के वपक पाँच में ज़र्ब दिया हासिल ज़र्ब दस हुआ। दस को छः के वपक दो से तकसीम किया तो पाँच जवाब आया. यह बाप का हिस्सा है। बेटी के हिस्से तीन को पन्द्रह के वफ्क पाँच में ज़र्ब दिया तो पन्द्रह हुआ उसे छः के वपक दो से तक्सीम किया तो 72 बेटी का हिस्सा हुआ। माँ के हिस्से एक को पाँच पर ज़र्ब दिया तो जवाब पाँच हुआ। उस को दो से तकसीम किया तो जवाब 2 हुआ यह

माँ का हिस्सा है। कायदा:- अगर तर्के और तसहीहे मसअ्ला में तदाखुल हो तो छोटे अदद से बड़े अदद को तकसीम करने के बाद जो जवाब आयेगा उसको उस अदद का वफ्क मानकर वही अमल किया जायेगा जो तवाफुक की सूरत में किया जाता है यानी अगर तर्के का अदद तसहीह से ज्यादा है तो तसहीह से तर्के को तकसीम करने के बाद जो अदद हासिल होगा उसको हर वारिस् के सिहाम में जर्ब दे देने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा और अगर तस्हीह का अदद तर्के से ज्यादा है तो तर्के से तसहीह को तकसीम करके जो अदद हासिल होगा वह तसहीह का वफ्क होगा इस से हर वारिस् के सिहाम को तकसीम करने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा।

| मस्अला .6 |    |      | तको १८रूपय ३ |
|-----------|----|------|--------------|
| बाप       | मॉ | बंटी |              |
| 2         | 1  | 3    |              |

तौज़ीह:- तसहीह मसअला छः और तर्का अठारह रूपया में तदाखुल है तो छः से अठारह को तक्सीम किया तो तीन जवाब आया। तीन को बेटी के हिस्से यानी तीन सिहाम को अठारह के वपक तीन में ज़र्ब दिया तो नौ रुपये बेटी का हिस्सा होगया उसी तरह दूसरे वारिसों का निकाल दिया जायेगा।

| मसअला .2 | . 24 |      |      | तर्का १२रूपये |
|----------|------|------|------|---------------|
| वाप      | माँ  | बेटी | जीजा | ,             |
| 5        | 4    | 12   | 3    |               |

तौज़ीह:- तसहीह के अदद चौबीस और तर्का के अदद बारह में तदाख़ुल है तो बारह से चौबीस को तकसीम किया जवाब दो आया यह चौबीस का वफ्क है। बेटी का हिस्सा जो बारह सिहाम था उसे दो से तकसीम किया तो लड़की का हिस्सा छः रुपये होगया और बाप के पाँच सिहाम को दो से तकसीम किया तो 21 रुपये बाप का हिस्सा हुआ माँ के चार सिहाम को दो से तकसीम किया तो दो रुपये माँ का हिस्सा हुआ। बीवी के तीन सिहाम को दो से तकसीम किया डेढ़ रुपया बीवी का हिस्सा होगया।

मसअ्ला.4:- अगर हर फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो तो उसका तरीक़ा यह है कि हर फ़रीक़ को जो कुछ अस्ल मसअ्ला से मिला है तो तवाफुक की सूरत में उसे तर्का के वफ़्क में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्व को तरहीह मसअला के वपक पर तकसीम करें अब जो खारिज होगा वह इस फ़रीक का हिस्सा है।



तौज़ीह:— अब मिसाले मज़कूर में शौहर का हिस्सा तो वाज़ेह है, एक बहन का हिस्सा अगर मालूम करना हो तो एक बहन के हिस्से को वफ़्क़े तर्का में ज़र्ब देंगे, यानी एक को दस में देंगे तो हासिल दस आया अब दस को तीन पर तक़सीम किया तो हासिल 3 3 आया

#### कुर्ज ख़्वाहों में माल की तक्सीम

मसंअ्ला:— अगर मियात का माल इतना है कि हर कर्ज़ ख़्वाह को उसका पूरा पूरा हक मिल सकता है जब तो ज़िहर है किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर सूरत यह हो कि कर्ज़ ख़्वाह ज़्यादा हैं। और तर्का कम है अब किसी एक को पूरा अदा करना और बाक़ी को कम देना इन्साफ़ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इस लिये एक ऐसा तरीका वज़अ़ किया गया है कि हर कर्ज़ ख़्वाह को इन्साफ़ से मिलजाये और वह यह कि हर कर्ज़ ख़्वाह का दैन ब'मिन्ज़िला सिहाम के तस्त्वुर किया जाये और तमाम कर्ज़ ख़्वाहों के कर्ज़ का मजमूई ब'मिन्ज़िला तसहीह यानी मख़रज मसअ़ला के तस्त्वुर किया जाये और किर वही अमल किया जाये जो तर्का की तकसीम में होता है। मस्लनः एक शख़्स मरगया और तर्का 9 रुपये छोड़े जब कि उस पर एक शख़्स के 10 रुपये थे दूसरे के 5, तो मजमूआ़ 15रू. हुआ उसको ब'मिन्ज़िला मख़रज मसअ़ला के किया और 9 व 15 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है अब हमने दस वाले को (जो एक शख़्स का कर्ज़ था) 3 में (जो वक्क़ तर्का है) ज़र्ब दी तो हासिल तीस आया अब इस हासिल को वफ़क़े तसहीह 5 पर तकसीम किया तो ख़ारिज दस वाले का हिस्सा क्रार पाया और वह 6 है।

 मिसाल.
 मसअ्ला 15 (5)
 तर्का 9 रूपये(3)

 कर्ज ज़ैद 10
 कर्ज खालिद 5

 10
 5

 6 रूपये
 3 रूपये

इस पर क्यास करते हुए तबायुन की सूरत का हल कुछ मुश्किल न होगा।

#### तखारुज का बयान

इससे मुराद यह है कि वारिसों में कोई या कर्ज़खाहों में से कोई, तकसीमे तर्का से पहले मियत के माल में से किसी मुअय्यन चीज़ को लेना चाहे और उसके एवज़ अपने हक से दस्त'बर्दार हो जाये ख़ाह वह हक उस चीज़ से ज़्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या कर्ज़ ख़ाह मुत्तिफ़क होजायें तो उसका नाम फ़िकह की इस्तिलाह में 'तख़ारुज़' 'या' 'तसालुह' है, इस सूरत में तरीके तकसीम यह है कि इस शख़्स के हिस्से को तरहीह से ख़ारिज करके बाकी माल तकसीम कर दिया जाये। (शरीफिया स.85 दुर्रमुख्तार जि.5 स.565) मस्लन: एक औरत ने वुरसा में शौहर, माँ और चचा छोड़े, अब शौहर ने कहा मैं अपना हिस्सा महर के बदले छोड़ता हूँ, इस पर बाकी वुरसा राजी होगये तो माल इस तरह तकसीम होगा।

मिसालः <u>मसअला. ३</u> माँ चचा

2 तौज़ीह:— अब अस्ल मसअ्ला शौहर के होते हुए 6 था, जिस में से 3 शौहर को मिलना थे और तौज़ीह:— अब अस्ल मसअ्ला शौहर के होते हुए 6 था, जिस में से 3 शौहर को हिस्सा महर के एवज़ तिहाई 2 माँ को मिलना थे, जब कि 1 चचा का था, इस लिये शौहर का हिस्सा महर के एवज़ साक़ित होगया और बाक़ी वारिसों के हिस्से हस्बे साबिक रहे खुलासा यह कि वारिसों को वही हिस्से मिलेंगे जो तख़ारुज से क़ब्ल होने वाले वारिस् की मौजूदगी में मिलते थे।(दुर्रमुख्तार जि.5, स.565) रह का बयान

मसअ्ला:— रद औल की ज़िद है क्योंकि औल में हिस्से मखरज से ज़ाइद होजाते हैं और मखरज मसअ्ला में कमी मसअ्ला में इज़ाफ़ा करना पड़ता है जबकि रद में हिस्से घट जाते हैं और मखरज मसअ्ला में कमी करना पड़ती है, अब अगर यह सूरत वाकेंअ़ हो कि मखरज से अस्हाबे फ़राइज़ को उनके मुक़र्ररा हिस्सों के देने के बाद भी कुछ बच जाये और कोई अस्बा भी मौजूद न हो तो बाक़ी मान्दा (बचे हुए) को असहाबे फ़राइज़ पर उनके हिस्सों की निस्बत से दोबारा तक़सीम किया जायेगा।(शरीफिया स.86) मसअ्ला.2:— शौहर और बीवी पर रद नहीं किया जायेगा जमहूर सहाबा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम का यही कौल है। (शरीफिया स. 86 व मुहीत सर्खसी बहवाला आलमगीरी स. 469 जि.6)

इस ज़माने में बैतुल माल का निज़ाम नहीं है इस लिए ज़ौजेन पर रद्द कर दिया जायेगा जब कि

और कोई वारिस् न हो। (शामी व दुर्रमुख़्तार जि.5 स.689)

मसअ्ला.3:— रद्द के मसाइल चार अक्साम पर मुश्तमिल हैं पहली किस्म यह है कि मसअ्ला में उन वारिस्ों में से जिन पर रद्द होता है सिर्फ़ एक किस्म हो और जिन पर रद्द नहीं होता है यानी (ज़ीजैन) में से कोई न हों इस सूरत में मसअ्ला उनके अददे रुऊस से किया जायेगा क्योंकि माल सब का सब उन्हीं को देना है और चूंकि रुऊस व मख़रज में तमासुल है इस लिये मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.469, तबईनुल'हकाइक जि.6 स.247)

 मिस्ति.1
 रद के साथ मसअ्ला. 2
 मिस्ति.2
 रद के साथ मसअ्ला.2

 बेटी
 बेटी

मसअ्ला.4:— अगर मसअ्ला में एक से जाइद अजनास (चीज़ें) उन वारिस्ों की हैं जिन पर रद्द होता है और जिन पर रद्द नहीं होता है वह नहीं हैं तो मसअ्ला उन के सिहाम से किया जायेगा(आलमगीरी)

मिस्।ल.1 <u>रद्द के साथ मसअला.2</u> माँ शरीक बहन दादी

तौज़ीह:— इस मसअ्ला में दादी का हिस्सा छठा है और माँ शरीक बहन का भी यही है, मसअ्ला अग्र 6 से किया जाता तो हर एक को एक एक मिलता और 4 बचते, इसलिए मसअ्ला उनके सिहाम यानी 2 से कर दिया गया।

बहारे शरीअ़त मिसाल.2 रह के साथ मसअला .3 माँ शरीक बहनें. 2

2 1

तीज़ीह:— चूंकि माँ शरीक बहनें दो हैं, इस लिये इनका मुक्रेश हिस्सा सुलुस् 1/3 है जब कि माँ का हिस्सा छठा है। अब अगर मसअ़ला 6 से किया जाये तो बहनों को छः में से 2 मिलते हैं और माँ का एक, लिहाज़ा उनके मजमूई सिहाम तीन हुए पस बजा'ए उसके कि छः से मसअ़ला करें 3 ही से कर दिया, इस तरह फर्ज़ हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचा वह भी उन्हीं की तरफ रद हो गया।

मिसाल.3 <u>रद्द के साध मसअला.4</u> बेटी पोर्ती

तौज़ीह:- अरल मसअ्ला 6 से था जिनमें से निरफ़ (यानी 3) बेटी का है और छठा यानी एक पोती का है तो कुल हिस्से 4 हुए इन्हीं से मसअ्ला कर दिया गया।

मिसाल.4 <u>रद्द के साथ मसअला. 5</u> बेटी 2 माँ

तौज़ीह:- चूंकि बेटियाँ 2 हैं उनको छः का दो तिहाई यानी 4 मिलना है जब कि माँ को एक मिलेगा इस तरह मज़मूई सिहाम 5 बनते हैं और उन्हीं से मसअ्ला कर दिया।

 मिसाल.5
 रद्द के साथ मसअ्ला.5
 मिसाल.6
 रद्द के साथ मसअ्ला.5

 बेटी
 पोती
 माँ
 बहन
 माँ शरीक बहनें 2

 3
 1
 1
 3
 2

मसअ्ला.5:— अगर من ورعليه (यानी जिस पर रद होता है) की एक जिन्स हो और मन ला युरद्दु अलैहि (यानी जिस पर रद नहीं होता है) भी हों, तो मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा पहले उसके अकल्ले मखारिज से दिया जायेगा और इस मखरज से जो बचेगा उसको मय्युरद्दु अलैहि के रुऊस पर तकसीम कर दिया जायेगा अब अगर यह बाकी उन रुऊस पर पूरा तकसीम होजाये तब तो ज़र्ब वगैरा की ज़रूरत नहीं जैसा कि आगे आयेगा। (आलमगीरी जि.६ स.४७० दुरेंमुख्तार जि.५ स.५४०)

मिस्नाल:1 रद्द के साथ मसअला .4 शौहर बेटियाँ 3

तौज़ीह:— जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मसअला में शौहर मन लायुरहु अलैहि में से है जब कि बेटियाँ मंयुरहु अलैहि में से हैं, अब शौहर के लिये दो मखरज थे एक निस्फ और दूसरा रुबअ (बौधाई) अकल्ले मख़ारिज है। पस हमने 4 से मसअला किया और शौहर का हिस्सा देदिया। अब 3 बचे तो उनको मंयुरहु अलैहि यानी बेटियों के अददे रुऊस 3 पर तकसीम कर दिया गया जो पूरा तकसीम होगया लिहाज़ा मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत न हीं।

मसञ्जाहः— अगर मन लायुरहु अ़लैहि को उनके अ़कल्ले मख़ारिज से देने के बाद बाक़ीमान्दा(बचे हुए) मंयुरहु अ़लैहि के रुक्त पर पूरा तक़सीम न हो बल्कि उसमें और उनके अ़अदादे रुक्त में निरबते तवाफुक़ हो तो उनके अ़ददे रुक्त के वफ़्क़ को मन लायुरहु अ़लैहि के मख़रज मसञ्जा में ज़र्ब दी जायेगी और हासिल को मख़रज मसञ्जा क़रार दिया जायेगा।

मिसाल.1 <u>रह के साथ मसअला.4</u> शौहर बेटियाँ 6 (2)

तौज़ीह:— यहाँ मन ला'युरदु अलैहि में से शौहर है जिसका अकल्ले मखरज 4 है लिहाज़ा मसअ्ला 4 से ही किया गया, और शौहर को एक दे दिया अब 3, छः पर पूरी तरह तकसीम नहीं होता लिहाज़ा हमने 3 और 6 में निस्बत देखी तो वह तदाख़ुल की है जो हुक्म तवफुक़ में है, अब बेटियों के रुक्स का अददे वफ़्क़ 2 है, 2 को शौहर के मखरज मसअ्ला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल 8 आया,

ज़र्ब दी जायेगी और हासिल ज़र्ब मखरजे मसअ्ला होगा।
भिसाल. <u>मसअला. 4, 20</u>८
शौहर बेटियाँ.5

तौज़ीह:- शौहर का हिस्सा अदा करने के बाद 3 और 5 में तबायुन है लिहाज़ा 5,को 4 में ज़र्ब दिया तो हासिल बीस आया जो मखरज मसअ्ला बनाया गया है फिर इस 5 को हर फ़रीक के

हिस्सें से ज़र्ब देदी। **मसअ्ला.8:**— मसाइले रह में चौथी किस्म यह है कि मन लायुरहु अलैहि के साथ मंयुरहु अलैहि की वो जिन्सें हों तो इसका तरीका यह है कि मन लायुरहु से बाकीमान्दा को मसअ्ला मंयुरहु अलैहि पर दो जिन्सें हों तो इसका तरीका यह है कि मन लायुरहु से बाकीमान्दा को मसअ्ला मंयुरहु अलैहि पर तक्सीम किया जाये अगर पूरा तक्सीम होजाये तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं और इसकी एक ही सूरत तक्सीम किया जाये अगर पूरा तक्सीम होजाये तो ज़र्ब की मंयुरहु अलैहि पर अस्लास्न (यानी तीन है और वह यह कि बीवी को चौथाई मिलता हो और बाकी मंयुरहु अलैहि पर अस्लास्न (यानी तीन हिस्सों में) तक्सीम हो रहा हो।

मिस्त. रह के साथ मसअ्ला. 4, 48
बीवी दादियाँ.4 माँ शरीक बहनें .6

1 12 24

तौज़ीह:— यहाँ बीवी को चौथाई दिया गया है और मसअला 4 से किया गया है और मंयुरद्दु का मसअला अलग किया गया है वह इस तरह कि अगर सिर्फ़ दादियाँ और माँ शरीक बहनें होतीं तो मसअला बिर्रद 3 होता जिनमें से 2 बहनों को और एक दादी को मिलता। अब मंयुरद्दु अलैहि का मसअला 3 से है और मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा देकर 3 बचते हैं लिहाज़ा अब ज़र्ब की ज़रूरत नहीं लेकिन दादियों पर एक पूरा तक़सीम नहीं होता जब कि बहनों पर 2 पूरे तक़सीम नहीं होते, दादियों के सिहाम और अअदाद रुक्स में तबायुन है लिहाज़ा उनको अपने हाल पर रखा गया जब कि बहनों के सिहाम और अअ्दाद रुक्स में तबायुन है लिहाज़ा बहनों का अददे वफ़्क निकाला गया जो 3 है अब हमारे पास यह अअ्दादे रुक्स हैं 1, 4, 3, जो सब मुतबाइन हैं लिहाज़ा हमने बहनों के अअ्दादे रुक्स के वफ़्क का दादियों के कुल अअ्दादे रुक्स में ज़र्ब दिया तो हासिल 12 आया। फिर उस हासिल को मन लायुरद्दु अलैहि के मसअ्ला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल अड़तालीस आया फिर उसी बारह से हर फ़रीक़ के हिस्सों को ज़र्ब दी तो जो हासिल आया वह हर एक फ़रीक का हिस्सा है जैसा कि आप मिसाल में देख रहें हैं।

मसञ्जा.9:— अगर मन लायुरदु अ़लैहि का हिस्सा देने के बाद बाक़ीमान्दा (बचे हुए) मंयुरदु अ़लैहि के मख़रज मसञ्जा पर पूरा तक़सीम न हो तो उसका त़रीका यह है कि मंयुरदु अ़लैहि के कुल मसञ्जा को मन लायुरदु अ़लैहि के मसञ्जा में ज़र्ब दें अब जो हासिल होगा वह दोनों फ़रीक़ों का

मखरंज मसअला होगा।

| मिस्गल. | विर्रद मसञ्जला.8×5 |                  | अल'मज़रूब 5८ अल'म | जरूब 36 <u>८</u> |
|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|         | वीवियाँ 4          | वेटियाँ 9        | दादियाँ 6         |                  |
|         | <u>1</u> 5         | <u>4</u><br>28   | 1 7               |                  |
|         | 180<br>45          | 1008<br>112      | <u>252</u><br>42  |                  |
| लि      | कुल्लि वाहिदिन     | लिकुल्लि वाहिदिन | लिकुल्लि वाहिदिन  | (हर एक के लिये)  |

कादरी दारुल इशाअत

वहार राज्य विस्ता विस्ता वहार पर यह मसअला 24 से होना था क्योंकि आठवाँ दो तिहाई और छठे के साथ वाजार है, लेकिन हिस्से बचते थे इस लिये मसअ्ला रद का होगया तो पहले बीवियों को उनके अकल्ले मखारिज 8 से हिस्सा दिया फिर मंयुरद्द अलैहि का मसअ्ला अलग हल करके देखा तो वह 5 हो रहा है जिस में से 4 बेटियों के हिस्से में आ रहे हैं और एक दादी के, अब बीवियों का हिस्सा विकालने के बाद 7 बचे जो 5 पर पूरे तकसीम नहीं होते, अब मन लायुरहु अलैहि के बाकीमान्दा 7 और मसअ्ला मंयुरद्द अलैहि 5 में तबायुन होने की वजह से मसअ्ला मनयुरद्द अलैहि 5 को कुल मसअ्ला मन ला युरदु अलैहि में ज़र्ब दी तो हासिल चालीस आया जो फ़रीक़ैन का मखरज मसअ्ला है अब उनमें से हर फ़रीक का हिस्सा मअलूम करना हो तो उसका तरीका यह है कि मन लायुरहु अलैहि के सिहाम को मसअ्ला मन लायुरद्द अलैहि में ज़र्ब दें जैसे यहाँ एक को 5 से ज़र्ब दी तो हासिल 5 आया यह मन लायुरहु अलैहि का हिस्सा है और मन युरहु अलैहि में से हर फरीक के हिस्से को मसअ्ला मन लायुरद्दु अलैहि के बाकीमान्दा से ज़र्ब दी जायेगी तो बेटियों को 4 मिले थे उन्हें जब 7 में ज़र्ब दी गई तो हासिल 28 आया जो बेटियों का मजमूई हिस्सा है, और दादियों के हिस्से को जब सात में ज़र्ब दी तो 7 आया यह दादियों का मजमूई हिस्सा है अब अगर हर फ़रीक या बाज़ के हिस्से उनके रुऊस पर पूरी तरह तक़सीम न होते हों तो वही अ़मल दोहराया जायेगा जो तसहीह के बाब में हम बयान कर आये हैं, मस्लन उसी मसअ्ला में बीवियों की तअ्दाद 4 और उनके हिस्से 5 जिनमें तबायुन है इस लिये उन अअ्दाद को यूंही रखा गया। बेटियाँ 9 हैं और उनके हिस्से 28 उनमें भी तबायुन की निरबत है लिहाज़ा यह भी अपनी जगह रहे और यही हाल दादियों का है अब सिर्फ़ रुऊस के दरम्यान निस्बत तलाश की तो दादियाँ 6 और बीवियाँ 4 हैं। उन में तवाफुक बिन्निरफ़ है लिहाज़ा हमने 4 के निरफ़ 2 को 6 में ज़र्ब दी तो हासिल 12 आया। और यह अदद बेटियों की तअ़दाद 9 से तवाफुक़ बिस्सुलुस् की निस्बत रखता है लिहाज़ा 12 के सुलुस् 4 को 9 में ज़र्ब दी तो हासिल 36 आया उस को 40 में ज़र्ब दी तो हासिल एक हज़ार चार सौ चालीस आया। फिर उसी मज़रूब से हर फ़रीक़ के ह़िस्सों को ज़र्ब दी बीवियों के ह़िस्से 5 को 36 से ज़र्ब दी तो ह़ास़िल एक सौ अस्सी आया, जब उसको 4 पर तक़सीम किया तो हर एक को 45 मिला। बेटियों के हिस्सा 28 को जब 36 से ज़र्ब दी तो हासिल एक हज़ार आठ आया। उस को 9 पर तक्सीम किया हर लड़की को 112 मिला फिर दादियों के हिस्से 7 को 36 से ज़र्ब दी तो हासिल दो सौ बावन आया और उस को 6 पर तक्सीम किया तो हर एक का हिस्सा ब्यालीस निकला। (तबईनुलहकाइक जि.६ स.248)

मुनासखा का बयान

यह लफ़्ज़ नस्ख़ से निकला है जिसके मञ्जा बदलने के हैं और फ़्राइज़ की इस्लाह में इससे मुराद यह है कि मियत के तर्का की तक़सीम से क़ब्ल ही अगर किसी वारिस् का इन्तिक़ाल हो जाये तो उसका हिस्सा उसके वारिस्ों की तरफ़ मुन्तिक़ल कर दिया जाये। (आलमगीरी जि.5 स.558) मसञ्जा.1:— अगर दूसरी मियत के वुरस्। बिऐनिही वही हैं जो पहली मियत के थे और तक़सीम में कोई फ़र्क़ वाक़ें अ़ नहीं हुआ है तो एक ही मरतबा तक़सीम काफ़ी होगी क्योंकि तकरार बेकार है। मिसाल मसञ्जा.7

बेटे.2 बेटियाँ.3

अब उन बेटियों में से अगर कोई मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो सिवाए ह़क़ीक़ी भाई और बहनों के तो अब ज़ाहिर है कि उनके दरम्यान तर्का लिज़्ज़क़े मिस्लु ह़ज़्ज़िलउनस्यैन الدكر على की बुनियाद पर तक़सीम किया जायेगा और इस तरह उनके ह़िस्सों में तक़सीम के एअतिबार से कुछ फ़र्क़ न होगा लिहाज़ा बजाए इसके कि हम दोबारा अलाहिदा मसअ्ला की तसहीह करें हमने शुरूअ़ से माल इस तरह तक़सीम किया कि मरने वाली बेटी को बिलकुल

हमें बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्ललाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुजुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 11 से 20) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसके लिए इस्लाम ने हमें क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है। आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गों की तस्नीफ़ करदा किताबों को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनों में मक़बूल होंगे।

## दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी +91-8109613336

साकित कर दिया। जैसे मिस्ति साबिक को इस तरह हल करेंगे।

मसअला. 6 मिसालः बेटियाँ.2

यानी अब बेटियाँ बजाए 3 के दो ही हैं और मरने वाली बेटी का तर्का अज़ खुद उसके भाईयों

म्सअ्ला.२:— अगर दूसरी मिय्यत के वुरस्। पहली मिय्यत के वुरस्। से मुख्तलिफ हैं तो इसकी त्सहीह का तरीका यह है कि पहले पहली मिय्यत का तर्का बयान किये गये उसूलों के मुताबिक तकसीम किया जाये फिर दूसरी मियत का तर्का भी ज़िक्र किये गये उसूलों की रौशनी में तकसीम करें, अब मुनासखा का अमल शुरूअं होगा और वह यह है कि दूसरी मय्यित के मसअ्ला की तसहीह और तसके माफ़िलयद (यानी जो हिस्सा उसको पहली मय्यित से मिला है) में तीन हालतों में से कोई हालत होगी (1)या उन दोनों में निस्बते तमासुल होगी (2)या तवाफुक होगी।(3)या तबायुन होगी। अगर निरबते तमासुल है तब तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं बल्कि पहली तसहीह ब'मन्ज़िला अस्ल मसअ्ला के हो जायेगी और दूसरी तसहीह के वुरस्। गोया पहली तसहीह के वुरस्। बन जायेंगे। इस तरह दोनों मय्यितों के वारिसों का मखरज मसअ्ला एक ही रहेगा, और अगर निस्बते तवाफुक हो तो तसहीहे सोनी के अदद वफ्क को पहली तसहीह के कुल में ज़र्ब दी जायेगी और अगर निरबते तबायुन हो तो तसहीहे सानी को तसहीहे अव्वल में ज़र्ब दी जायेगी। अब जो हासिल आयेगा वह दोनों मसअ्लों का मखरज होगा, फिर उन दोनों आख़िरी सूरतों में पहली तसहीह के वुरस्। के हिस्सों को दूसरी तसहीह के कुल या वफ़्क़ में ज़र्ब दी जायेगी, जब कि दूसरी तसहीह के वुरसा को माफिलयद के कुल या वफ़्क में ज़र्ब दी जायेगी। (शरीफ़िया स.91,94)

मसअ्ला.3:- अगर माफ़िलयद और तसहीहे सानी में निरबते तदाखुल हो तो छोटे अदद को किसी

से ज़र्ब नहीं दी जायेगी बड़े अदद के वफ़्क़ से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअ्ला.4:— अगर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा (आगे तक) मरता रहे तो यही उसूल जारी होंगे सिर्फ यह ख़याल रहे कि पहली और दूसरी तसह़ीह़ का मुबल्लिग पहले मसअ्ला की तस्हीह़ के काइम मकाम होगा और तीसरा ब्'मन्ज़िला दूसरी तसहीह के होगा, व अला हाज़लक्यास।

मिस्।ल.1: <u>बिर्रद मसअ्</u>ला. 4×4/16×2/32×4/128

| शौहर  | बेटी  | माँ           |
|-------|-------|---------------|
| हामिद | करीमा | अज़ीमा        |
| 1 4   | 3 . 9 | $\frac{1}{3}$ |

| 2. | मसअ्ला.4 | तमासुल | हामिद |
|----|----------|--------|-------|
|    | बीवी     | . बाप  | माँ   |
|    | हलीमा    | अम्र   | रहीमा |
|    | 1_1_     | 2      | _1    |
|    | 2        | 4      | _2    |
|    | 8        | 16     | 8     |

| 3. | <ol> <li>मसअ्ला.2, 6 तवाप</li> </ol> |                | स्स्ल्स्       | करीमा 3,9 (माफ़िल'यद) |  |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|    | - बेंटी                              | बेटा           | बेटा           | नानी                  |  |
|    | रुक्या                               | खालिद          | अब्दुल्लाह     | अज़ीमा                |  |
|    | 2                                    | 2              | 2              | 1                     |  |
|    | 12                                   | <u>6</u><br>24 | <u>6</u><br>24 | 3                     |  |

| 4. | मसअला.2, 4    | तबायुन      | अजीमा | .9 (माफिलयद) |
|----|---------------|-------------|-------|--------------|
|    | शौहर          | भाई         |       | भाई          |
|    | अ़ब्दुर्रहमान | अब्दुर्रहीम | (1)   | अब्दुलकरीम   |
|    | 1             | 1           |       | 1            |
|    | 2             | 9           |       | 9            |
|    | 18            |             |       |              |

अलअह्या अलम्ब्लग् 128 रहीमा अम्र रुक्य्या खालिद अब्द्रहीम हलीमा अब्दुल्लाह अब्दूर्रहमान 12 24 24 तौज़ी में मुमास्लत (मेल) है इस लिये ज़र्ब की कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों मसअ्लों का मखरह:-इस्तिलाह में एक मय्यित के वुरसा को एक बतन ,कहते हैं। अब यह मसअ्ला चार बतून पुर मुश्तमिल है। बतने अव्वल में मसअ्ला रद्द का है। 1/4 हिस्सा शौहर को, 1/2 बेटी को और 1/6 माँ को, इस्बे कायदा शौहर को अकल्ले मखारिज यानी 4 से हिस्सा दिया गया। फिर माँ और बेटी का मसअ्ला अलग किया तो 6 से हुआ, उसमें से निस्फ यानी 3 बेटी को और छठा यानी 1 माँ को दिया, अब उनके हिस्सों को ब'मन्ज़िला रुऊस के क्रार दिया गया और उन की निस्बत शौहर का हिस्सा अलग करने के बाद बाक़ी मसअ़ला से की तो तबायुन की निस्बत निकली क्योंकि 3 और 4 में तबायून है फिर चार को चार से ज़र्ब दी तो हासिल 6 आया अब जिन पर रद्द किया जाता है उनके सिहाम को उन लोगों के सिहाम में ज़र्ब दिया जिन पर रद नहीं किया जाता है तो हासिल चार आया और जिन पर रद्द किया जाता है उन के सिहाम को जिन लोगों पर रद्द नहीं किया जाता उनके बाकी में जुर्ब दी यानी 3, तो बेटी को 9 मिले और माँ को 6 मिले, फिर शौहर का इन्तिकाल होगया और उसने अपनी दूसरी बीवी और बाप और माँ छोड़े, मसअ्ला चार से किया चौथाई बीवी को दिया और बाकी मान्दा का एक तिहाई माँ को दिया और बाकी 2 बतौर असूबत (यानी असबा होने की वजह से) बाप को दिये, अब चूंकि मख़रज मसअ्ला सानी 4 और माफ़िलयद 4ज वहीं सोलह रहा जो पहले था। फिर करीमा का इन्तिकाल हुआ उसने, एक बेटी, दो बेटे और नानी छोड़ी, मसअ्ला 6 से हुआ एक बेटी को, एक लाही को मिला और दो दो हर बेटे के हिस्से में आये। अब माफिलयद 9 और मसअ्ला 6 में तवाफुक बिरसुलुस है तो छः के वफ्क यानी 2 को पहले मसअ्ला से ज़र्ब दी तो हासिल बत्तीस आया फिर उसी दो को बतने नम्बर 2 के वुरसा के हिस्सों में ज़र्ब दी और माफिलयद के वफ्क यानी 3 से बतन न.3 के वुरस्ता के हिस्सों को ज़र्ब दी। अब अज़ीमा का इन्तिकाल हुआ उसने शौहर और दो भाई छोड़े मसअ्ला 2 से हुआ जिनमें एक शौहर को मिला और मूंकि एक दो भाईयों पर पूरा मुन्कसिम नहीं होता था इस लिए अददे रुऊस को अस्ल मसअ्ला में जुई दी तो हासिल 4 आया फिर उसी मज़रुब को हर एक के हिस्से में जुई दे दी अब माफ़िलयद 9 और मसअ्ला 4 में निरंबते तबायुन है लिहाज़ा 4 को 32 से ज़र्ब दी तो हासिल एक सौ अठ्ठाईस आया फिर उस चार को ऊपर वाले बतून के वुरसा के हिस्सों से ज़र्ब दी और 9 को उसी मय्यित

के वुरस्। से जब दी।

फायदा :— यह खयाल रहे कि जब सिर्फ उन्हीं वुरस्। के हिस्सा म दी जायेगी जो जिन्दा हों और जो मुर्दा होचुके हैं उनको एक मुख्बअ खाना में महसूर कर दिया जायेगा (यानी चौकोर खाने में घेर दिया जायेगा) तािक जब देते वक्त गल्ती का इम्कान न रहे। मुनासखा में वुरस्। के नाम जरूर लिखे जायें ज्यों न हों इस लिये कि जब उनमें से बाज वुरस्। का इन्तिकाल होगा तो उन के खाहमी रिश्ते के तअय्युन में आसानी होगी नीज इख्तितामें अमल पर लफ्जे अल अह्याउलमुबलग बाहमी रिश्ते के तअय्युन में आसानी होगी नीज इख्तितामें अमल पर लफ्जे अल अह्याउलमुबलग लिखकर जो जिन्दा वारिस् हों उनके मजमूई हसस लिखे जायेंगे। बाज औकात ऐसा होता है कि एक ही शख्स कई बतून से मुख्तिलफ हिस्से पाता है मस्लन खालिद ने बतने अव्यल से 2 बतने स्तानी से 4 बतने स्तालस से 6 हिस्से पाये तो अब अलअहया के नीचे उसका नाम लिख कर 12

लिखेंगे,इस तरह अमले मुनासखा तकमील की पहुँचेगा।

ज्विल अरहाम का बयान

मसअला.1:— अगर्चे जविल अरहाम के मञ्जा मुतलक रिश्तेदारों के हैं लेकिन असहाबे फराइज की न्स्युला. - अग्य जापल जरहान वर निर्म की न तो असहाबे फराइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं। (आलमगीरी स.854 जि.4 सिराजी स.43, शामी स.396 जि.5) मसअ्ला.2:- ज्विल अरहाम की चार अक्साम हैं (1)पहली किस्म में वह लोग हैं जो मय्यित की अताद में हों। यह बेटियों या पोतियों की औलाद है, (2)दूसरी किरम यह वह लोग हैं जिन की औलाद खुद मिय्यत है यह जहे फ़ासिद या जहा-ए-फ़ासिदा है ख़्वाह उनकी तादाद कित्नी ही क्यों न हो (3) तीसरी किस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के माँ बाप की औलाद में हो जैसे हकीकी भाईयों की बेटियाँ या अल्लाती (बाप शरीक) भाईयों की बेटियाँ और अख्याफी (माँ शरीक) भाईयों के बेटे, बेटियाँ और हर किस्म की बहनों की औलाद। (4)चौथी किस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के दादा दादी, नाना, नानी की औलाद में हों, जैसे बाप का माँ शरीक भाई और उसकी औलाद, फूफियाँ और उनकी औलाद, मामूँ और उनकी औलाद खालायें और उनकी औलाद और माँ बाप दोनों या बाप की तरफ से चचाओं की बेटियाँ, या उनकी औलाद। (आलमगीरी स.954 जि.6) मस्अला.3:— इनमें तर्तीब यही है कि पहली किस्म के होते हुए दूसरी किस्म के ज़विल अरहाम वारिस् न होंगे और दूसरी किस्म के होते हुए तीसरी किस्म के वारिस् न होंगे तीसरी किस्म के होते हुए चौथी किस्म के वारिस् न होंगे।(आलमगीरी स.954 जि.6 व काफी ब'हवाला आलमगीरी शामी स.396 जि.5) म्सअ्ला.4:— जविल अरहाम उसी वक्त वारिस् होंगे जब कि असहाबे फराइज में से वह लोग मौजूदं न हों जिन पर माल दोबारा रद किया जा सकता हो और असबा भी न हो(आलमगीरी स.954 जि.6) मसअ्ला.5:- इस पर इजमाअ है कि ज़ौजैन की वजह से ज़विल अरहाम महजूब न होंगे यानी ज़ौजैन का हिस्सा लेने के बाद ज़विल अरहाम पर तकसीम किया जायेगा। (आलमगीरी स.954 जि.6) मसअ्ला.6:- पहली किरम के ज़विल अरहाम में मीरास् का ज़्यादा मुस्तहक वह है जो मय्यित से अक्रब हो जैसे नवासी, पर'पोती से ज़्यादा मुस्तहक है। (आलमगीरी स.954 जि.6) मसअ्ला.7:- अगर कुर्बे दर्जा (सब का मकाम बराबर है) में सब बराबर हैं तो उनमें से जो वारिस की औलाद है वह ज्यादा मुस्तहक है ख़्वाह वह असबा की औलाद हो या साहिबे फर्ज़ की हो जैसे पर पोती नवासी के बेटे से ज्यादा मुस्तहक है और पोती का बेटा नवासी के बेटे से ज्यादा मुस्तहक है। (काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी स.954 जि.6 शामी स.396 जि.5) मसअ्ला.8:- अगर कुर्ब में सब बराबर हों और उनमें वारिस् की औलाद कोई न हो या सब वारिसों की औलाद हों तो माल सब में बराबर तकसीम किया जायेगा जब कि तमाम जविलअरहाम मर्द हों या तमाम औरत हों और अगर कुछ मर्द हों और कुछ औरतें हों तो للذكرمثل حظ الانثيين के मुताबिक तकसीम होगा। इस हुक्म पर हमारे अइम्मा का इत्तिफ़ाक है जब कि इन जविलअरहाम के आबा व उम्महाते ज़कूरा व अनूसत की सिफ़त में मुत्तिफ़िक़ हों।

मसअ्ला.9:— अगर उसूल की सिफात जंकूरत व अनूसत (यानी मर्द व औरत होने) के एअतिबार से मुख्तिलफ हों तो इमाम अब्यूसुफ रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि के नज़्दीक अबदाने फुरूअ का एअतिबार होगा और माल उनके दरम्यान बराबर तकसीम होगा। बशर्त कि वह सब मर्द हों या सब औरतें हों और अगर मिले जुले हों तो लिज्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िलउन्स्यैन के मुताबिक तकसीम होगा।

मिसाल1: मसअला 3

नवासा नवासी

तौज़ीह:- अब चूंकि यहाँ सिफ्ते उसूल मुत्तिफ़िक है यानी दोनों बेटी की औलाद हैं तो माल की तकसीम ब'एअतिबारे अबदान होगी यानी नवासा मर्द होने की वजह से ब'मन्ज़िला दो औरतों के है गोया कुल 3 वारिस् हुए तो माल के तीन हिस्से कर लिये गये। दो हिस्से नवासे को और एक हिरसा नवासी को दे दिया गया। (आलमगीरी स.459 जि.6 शामी स.694 जि.5) मिस्ाल.2

नवासी के बेटे का बेटा (इब्ने इब्न बिन्ते बिन्त) नवासी की बेटी की बेटी (बिन्ते बिन्ते बिन्ते बिन्त)

| बहारे शरीअ़त                                                                                                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                                                                              | बीसवाँ हिस्सा                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नौजीह:- अब चुंकि उसल दोनों व                                                                                                                                                                                                                | के मलाफिक के नाम -                                                                                                                                                                               | 0 1: 1                                                                                                                                                                                      |
| के एअतिबार से तकसीम होगा यानी                                                                                                                                                                                                               | ो मर्द को दोगना और भीतन के                                                                                                                                                                       | ता अब माल वारिस्। क अबदान                                                                                                                                                                   |
| मिसाल: 3 मसअला. 2                                                                                                                                                                                                                           | भारता जार आरता क                                                                                                                                                                                 | । इकहरा (यानी एक हिस्सी) । नलगा।                                                                                                                                                            |
| नवासी की बेटी (बिन्ते कि<br>1                                                                                                                                                                                                               | न्ते बिन्त) नवासा की बेटी (बिन्त इब्ने                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| तौज़ीह:- इस सूरत में इमाम 3                                                                                                                                                                                                                 | बयसफ रहमतल्लाहि तथाना                                                                                                                                                                            | 21 <del>10</del> <del>2</del>                                          |
| 10/11/11/11/11/11/11/11/11/11                                                                                                                                                                                                               | प्यान आधा–आधा तकसीम कर                                                                                                                                                                           | दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | 2 नवासी का बेटा एक नफ                                                                                                                                                                            | जर<br>-                                                                                                                                                                                     |
| तौज़ीह: इस सूरत में इमाम अ<br>एअतिबार करके नवासी के बेटे के<br>बेटे को और एक एक नवासे की द<br>फ़ायदा: जिवल अरहाम के बारे के<br>असह (ज्यादा सहीह) है क्योंकि वह<br>मशाइख ने इन मसाइल में अबू यूर्<br>उस किताब में अबू यूसुफ का कौल           | त नेपास का दाना बाटया के ब<br>ोनों बेटियों को दिया जायेगा। (३<br>में इमाम असबीजाबी ने मब्सूत मे<br>सहल'तर (आसान) है। साहिबे मु<br>सफ के कौल पर ही फतवा दिया                                      | बराबर क्रार देकर, दो नवासी के<br>आलमगीरी स.459 जि.6)<br>में फ्रमाया कि अबूयूसुफ् का क़ौल                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ल अरहाम की दूसरी क़ि                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                                 |
| मसअ्ला.1:— ज़विल अरहाम की कासिद दादा और दादी उनमें मी ख़्वाह वह बाप की जानिब का हो महरूम रहेगा ख़्वाह यह करीब वाल                                                                                                                           | दूसरी किस्म वह लोग हैं जिनक<br>रास् का मुस्तहक वही होगा ज<br>या माँ की जानिब का और व                                                                                                             | ती औलाद में मय्यित खुद है जैसे<br>जो मय्यित से ज़्यादा क़रीब होगा<br>तरीब वाले के होते हए दर वाला                                                                                           |
| मिसालः <u>मसअला</u><br>नाना नानी का बा                                                                                                                                                                                                      | प दादी का बाप                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 1 म                                                                                                                                                                                                                                         | <b>н</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| चूंकि उन तीनों में नाना मिया<br>और बाकी दोनों महरूम होंगे।                                                                                                                                                                                  | त के ज़्यादा क़रीब है इस लिये                                                                                                                                                                    | ये कुल माल नाना ही को मिलेगा                                                                                                                                                                |
| मसअ्ला.2:— अगर यह लोग रिश्ते<br>(1)उनमें से बाज़ की निस्बत मि<br>के वास्ते से न हो जैसे अब उम्मुलअंग<br>तौज़ीह:— उनमें नानी के बाप की<br>है बल्कि ज़विलअरहाम में है लेकिन<br>मज़हबे सहीह पर दोनों वारिस् होंगे<br>(2)उन सब की निस्बत मिय्यत | येयत को जानिब वारिस् के वास्ते<br>में यानी नानी का बाप। अब अबुल<br>रिश्तेदारी नाना के वास्ते से है<br>न नानी का बाप और नाना का<br>। और वारिस् के ज़रीआ से रिश्ते<br>की तरफ वारिस् के वास्ते से । | से हो और बाज की निस्बत वारिस्<br>उम यानी नानाका बाप।<br>वह खुद जविलफुरूज़ में से नहीं<br>बाप दर्जा में बराबर हैं इस लिए<br>तेदारी सबबे तरजीह़ न होगी(शामी)<br>हो जैसे अब उम्मे अब यानी दादी |
| तौज़ीह:— दादी के बाप की रिश्तेद<br>नानी के बाप की रिश्तेदारी नानी के<br>(3)उनमें से किसी की निस्बत                                                                                                                                          | ारी दादी के ज़रीआ से हैं आर<br>ज़रीआ से हैं वह भी ज़विलफुरूज़<br>मय्यित की तरफ़ वारिस् के वा                                                                                                     | रते से न हो। जैसे अब अबे उम                                                                                                                                                                 |
| तौज़ी <b>ह:</b> — नाना के बाप की रिश्त<br>रिश्ता नाना की माँ का भी है लि                                                                                                                                                                    | हाज़ा दोनों की रिश्तेदारी वारि                                                                                                                                                                   | स् पर पारत राज्या है सा पान                                                                                                                                                                 |
| वारिस् हो जायेंगे।<br>(4)उन सब की मय्यित से रिश्व<br>का दादा और उम्म अबे उम्मुल अब                                                                                                                                                          | तेदारी मय्यित के बाप की तरफ़<br>यानी दादी की दादी।<br>कादरी दारुल इशाअत                                                                                                                          | ह से हो जैसे अब अबे यानी दादी                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                             | कापरा पाएल इसावल                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |

बहारे शरीअत -904

(5) उन सब की मय्यित से रिश्तेदारी मय्यित की माँ की जानिब से हो जैसे अब अबिलउम नाना

का बाप और जैसे उम्म अबे उम्म नाना की माँ।

बाप आर जैसे उम्म अब उम्म नाना का ना। (6) उनमें से बाज़ की रिश्तेदारी मुख्यित के बाप की जानिब से और बाज़ की रिश्तेदारी माँ की जानिब से हो जैसे अब उम्मुलअब यानी दादी का बाप और अब उम्मुलउम नानी का बाप। मसअला.3:— जब दर्जा में मसावी जविल अरहाम की मियात से कराबत में इत्तिहाद हो मस्लन सब मियत के बाप की जानिब के रिश्तेदार हों जैसा चौथी सूरत में है या सब की कराबत मियत की माँ की जानिब से हो जैसे पाँचवीं सूरत में है। और जिसके जरीआ से कराबत है वह मुजक्कर व मुअन्तर होने में भी यकसाँ है तो यह जविल अरहाम भी अगर शुद सब मुज़क्कर हों या सब व मुअन्नस होने में मा यक्सा है सा पर वाज मुजक्कर हैं और बाज मुअन्नस तो मुअन्नस हा ता सब का बराबर हिस्सा होगा। और अगर जिनके ज़रीआ से निरंबत थी उनके मुजक्कर व मुअन्नस होने में इख्तिलाफ हो तो सबसे पहली जगह जहाँ इख्तिलाफ हुआ था वहाँ मुजक्करों को दो हिस्से और मुअन्त्सों को एक हिस्सा दिया जायेगा। (तहतावी स.399 जि.4 शामी स.695 जि.5 शरीकिया स.109) फिर मुजक्करों के हिस्से को उनके वारिसों में उस तरह तकसीम किया जायेगा कि सब मुजक्कर हों या सब मुअन्नस् तो उनके अबदान पर बराबर-बराबर तकसीम कर दिया जायेगा और अगर कुछ मुजक्कर हैं और कुछ मुअन्नस तो للذكرمثل حظ الانئيين इसी तरह मुअन्नसों के हिस्से उन के वारिसों में तकसीम किये जायेंगे।

चौथी सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1

नम्बर.2

नम्बर.3

अब अब उम्मुल'अब=अब उम्म उम्मुल'अब उम्म अब उम्मुल'अब=उम्म उम्मु उम्मुल'अब अब अब उम्मुल अब=उम्म अब उम्मुल'अब यानी दादी का दादा यानी दादी का नाना यानी दादी की दादी यानी दादी की नानी यानी दादी का दादा तौज़ीहे मिसाल.1:- इस में दादी के दादा और दादी के नाना दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में भी दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन दादी के दादा की कराबत दादी के बाप की वजह से है और वह मुज़क्कर है और दादी के नाना की कराबत दादी की माँ की वजह से है और वह मुअन्नस् है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दादी के दादा को दो हिस्से और दादी के नाना को एक हिस्सा मिलेगा।

तौज़ीह मिसाल.2:- उसमें दादी की नानी और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुअन्नस् हैं लेकिन दादी की दादी की निरबत मियत की जानिब दादी के बाप के ज़रीआ से है और वह मुज़क्कर है और दादी की नानी की निस्बत दादी की माँ के ज़रीआ़ से है और वह मुअन्नस् है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो हिस्से

दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की नानी को मिलेगा।

नानी का दादा

तौज़ीहे मिसाल.3:- दादी का दादा और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी तो बाप की जानिब से है और दर्जा में भी बराबर हैं और जिसके ज़रीआ़ से क़राबत है वह भी दोनों जगह मुजक्कर है मगर यह मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की दादी को दिया जायेगा।

पाँचवीं सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1 अब अब अबुलउम्म अब अब उम्मुल'उम्म

उम्म अब अबुल'उम्म उम्म उम्म अबुल'उम नानी की दादी नानी की नानी

नम्बर 3.

अब अबुल'उम्म उम्म अब् उम्म नाना का बाप नानी की माँ

नाना का दादा

तौज़ीहें मिसाल.1:- नाना के दादा और नानी का दादा दोनों की रिश्तेदारी माँ की तरफ से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन ज़रीआ़ कराबत में इख़्तिलाफ़ है और यह इंख्तिलाफ़ माँ के ऊपर नानी और नाना में हुआ लिहाज़ा वही माल इस तरह तकसीम किया जायेगा कि नाना को दो हिस्से मिलेगा फिर नाना का हिस्सा उसके दादा को और नानी का हिस्सा उसके

दादा पर निसाल.2:— नाना की दादी और नाना की नानी दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है तीज़ार नाना का प्रश्तदारा मा का जानब स ह और दोनों दर्जा में बराबर हैं और दोनों मुअन्नस् हैं लेकिन ज़रीआ़ क़राबत में इख़्तिलाफ़ है और यह और पाम के ऊपर से शुरूअ़ हुआ नाना की दादी की क्राबत नाना के बाप की वजह से है बुखिलार के नानी की कराबत नाना की माँ की वज़ह से है लिहाज़ा नाना की माँ और बाप में वहले माल इस तरह तकसीम किया जायेगा कि नाना के बाप को दो हिस्से और नाना की माँ को एक हिस्सा दिया जायेगा फिर नाना के बाप का हिस्सा उसकी माँ को नाना की माँ का हिस्सा उस

तौज़ीह मिसाल.3:— नाना का बाप और नानी की माँ दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है और दोनों दर्जा में बराबर हैं मगर मुअन्नस् व मुज़क्कर में मुख़्तिलिफ़ हैं लिहाज़ा कोई और वारिस् न होने की सूरत में माल के तीन हिस्से करके नाना के बाप को दो हिस्से और एक हिस्सा नानी की माँ को मिलेगा।

ज़िवल अरहाम की तीसरी किस्म

मिय्यत के भाई बहनों की वह औलादें हैं जो अखात व ज़विल फुरूज़ में नहीं हैं मस्लन हर किरम के भाईयों यानी ऐनी (हकीकी बहन भाई) अल्लाती (ऐसे बहन भाई जिनका बाप एक और मायें मुख्तलिफ हों) अख्याफी (ऐसे भाई बहन जिनकी माँ एक और बाप मुख्तिलफ हों) भाईयों की बेटियाँ और हर किस्म की बहनों के बेटे बेटियाँ और अख़याफ़ी भाईयों के बेटे।

मसअला.1:- उन जविलअरहाम में अगर दर्जा में तफावुत हो तो जो ज्यादा करीब होगा अगर्चे म्अन्नस् हो वह वारिस् होगा बईद वाला वारिस् नहीं होगा। (शामी स.695 जि.5 आलमगीरी स.461 जि.6) मिसाल: मसअला

बिन्तूल'उख्त बहन की लड़की

इब्नु बिन्तुल अख़ मतीजी का लड़का

तौज़ीह:- चूंकि भान्जी और भतीजी का लड़का दोनों ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में हैं भान्जी करीब है इस लिये जब ज़विल अरहाम की किस्मे अव्वल और सानी न हो तो किस्मे सालिस् में भान्जी वारिस् हो जायेगी भतीजी का बेटा वारिस् नहीं होगा।

मसअला.2:- और अगर दर्जा में सब बराबर हों तो तीन सूरतें होंगी या तो सब वारिस् की औलाद होंगे या कोई वारिस् की औलाद न होगा या बाज़ वारिस् की औलाद होंगे और बाज़ वारिस् की औलाद न होंगे तो अगर बाज़ वारिस् की औलाद हों और बाज़ वारिस् की औलाद न हों तो वारिस् की औलाद मुक्दम होगी गैर वारिस् की औलाद पर। (आलमगीरी स.461 शरीफिया तहतावी स.399 जि.5)

मिसालः मसअला

मय्यित

बिन्तु इब्ने अख

इब्ने बिन्ते उख्त

भतीजे की बेटी

भान्जी का बेटा

महरूम

तौज़ीह:- भतीजे की बेटी और भानजी का बेटा दर्जा में दोनों बराबर हैं मगर भतीजा खुद असबा है और भान्जी ज़विलअरहाम में है इस लिये भतीजे की बेटी वारिस् की औलाद होने की वजह से वारिस होगी और भान्जी का बेटा वारिस् नहीं होगा। ख़्वाह यह बहन भाई जिनकी औलादें यह हैं हकीकी हों या अल्लाती हों या एक अल्लाती और एक ऐनी हो तीनों सूरतों का यही हुक्म है।(गानी) मसअला.3:- अगर तीसरी किस्म के ज़विल अरहाम सब वारिस् की औलाद हैं तो उसकी भी तीन सूरतें हैं (1) सब असबा की औलाद हों (2) सब ज़विलफुरूज़ की औलाद हों (3) बाज़ असबा की औलाद हों और बाज जविलफूरूज़ की।

मिसाल.1 बिन्त इब्ने अख हक़ीक़ी (सगे भाई की पोती) बिन्त इब्ने अखे हक़ीक़ी। बिन्त इब्ने अखे

अल्लाती बिन्त इब्ने अखे अल्लाती (बाप शरीक भाई की पोती)।

मिसाल.2 बिन्ते उख्ते ऐनी बिन्ते उख्ते ऐनी (सगी भान्जी) बिन्ते उख्ते अल्लाती बिन्ते उख्ते अल्लाती (बाप शरीक बहन की बेटी)

🗕 कादरी दारुल इशाअत 🚤

बिन्तुल खाला खाला की लड़की इन्ने बिन्तिलअम्मित फूफी की लड़की का लड़का

मुन्दरिजा बाला मिसालों में जो करीब था वह वारिस् हुआ और बईद वाला वारिस् न हुआ। मसअ्ला.4:— इन ज़विल'अरहाम में दर्जा में मसावी चन्द मौजूद हों ख़्वाह सब बाप की जानिब के हों या सब माँ की जानिब के हों या कुछ बाप की जानिब के या कुछ माँ की जानिब के तो उनमें

मय्यित

मिसालः 6

मसअला

| बहारे शरीअंत 907 बीसवाँ हिस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A CHIEF MY VILLE OF THE CHIEF TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| से जी भीलाद को तर्का मिलेगा और जी रहम की औलाद के मुकाबले में राजेह होगा यानी वारिस् की असला मध्यत प्राप्त की असला मध्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भ्रम् वर्षा की केरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बिन्तुल'अम चचा की बेटी बिन्तुल अम्मति फूफी की बेटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Here n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मिस्तिः 2 मसअ्ला मिय्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taken value with the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १ इल्नुल खालित खाला का बेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भिसालः 3 मसअ्ला.3 मियत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [제품] 이 상부 [17] (b) (경기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व इंग्रुल ख़ाल मामू का बैटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तौज़ीहे मिसाल.1:— चचा की बेटी और फूफी की बेटी दोनों रिश्ते में मसावी (बराबर) हैं और दोनों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| की क्राबत भी बाप की तरफ से है लेकिन चचा की बेटी असवा की औलाद है और फूफी की बेटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जीवल अरहाम की औलाद है इस लिये कुल माल चचा की बेटी की वेटी को मिलेगा और फूफी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बेटी महरूम होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अभेडे मिसाल 2:— माम की बेटी और कार —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तीज़ीहें मिसाल.2:— मामूँ की बेटी और ख़ाला का बेटा दोनों रिश्ते में बराबर हैं और दोनों माँ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जानिब से हैं और उनमें वारिस् की औलाद कोई नहीं है इस लिये दोनों वारिस् होंगे तीन हिस्से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| करके दो हिस्से खाला के बेटे को और एक हिस्सा मामूँ की बेटी को मिलेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIME THE THE PARTY OF THE PARTY |
| बंटी की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और मामूँ के बेटे की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है लेकिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चंचा की बेटी असबा की औलाद है और मामूँ का बेटा जी रहत की औलाद है इस लिये चंचा की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मसअला.5:— अगर दर्जे में मसावी सिर्फ़ एक जानिय के जविल अरहाम न हों और उनमें वारिस् की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| מושים איים איים איים בונינה באון און מואני ווייטיו איים איים אווייטיו איים אווייטיו איים אווייטיו איים אווייטיו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| 41174 471 471471 47171 WILLIAM UV 2003 31212 724 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0) (184) 41(1) 41 (11) (4) (10) 15 H (1) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जीवल अरहार ने हर जा है उसे उसूल पर भी अमल किया जायेगा लिकनकरि मिरल इकिन्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उनस्यैन   (मबसूत स.21 जि.30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मिस्।लः मसअ्ला 1. मिस्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हकीकी फूफी का वेटा अल्लाती फूफी का वेटा अख्याफी फूफी का वेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 महरूम महरूम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तौजीहे मिसाल.1:- चॅकि तीनों फफियों के बेटे कराबत में वार्त क्षेत्रका है कराब के कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिकाका पर्यं के बंद का करीबत मा अरि बाप दोना जानित से है इस लिये वह अन्यानी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अख्याफ़ी फू नेयों के बेटों पर राजेह (तरजीह के लायक) होगा और कुल माल उसको मिल जायेगा और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वह दोनों महरूम हो जायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मिसातः 2 मसअ्ला 1 मय्यित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अल्लाती फूफी का बेटा अख्याफी फूफी का बेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| महरूम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तौज़ीहे मिस्तल.2:- दोनों फूफियों के बेटे दर्जा में बराबर हैं मगर अल्लाती फूफी के बेटे की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कराबत बाप में शिरकत की वजह से है और अख्याफ़ी फूफी के बेटे की कराबत बाप की माँ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वजह से है बाप की कराबत माँ की क्राबत से कवी है। लिहाज़ा अल्लाती फूफ़ी का बेटा वारिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| होगा अख्याफी फूफी का बेटा वारिस् नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मिस्लाः 3. मसअला 1. मय्यित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हकीकी मामूँ का बेटा अल्लाती मामूँ का बेटा अख्याफी मामूँ का बेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 महरूम महरूम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कादरी दारुल इशाअत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

• कादरी दारुल इशाअत •

बहारे शरीअत

मुख्तिलफ़ हैं इस लिये तीन से मसअला करके दो बाप के कराबत वाली फूफी की बेटियों को और एक माँ की कराबत वाले मामूँ और खाला के बेटों को दिया गया। फिर तीन से तसहीह करके मसअला को सहीह कर दिया गया यहाँ माँ की कराबत मामूँ और खाला कुळते कराबत रखते थे मगर उनकी कुळते कराबत ने बाप की तरफ अल्लाती फूफी की औलाद को महरूम न किया।

मिसाल: 2 मसअला 3 मियत

हकीकी फूफी का बेटा अल्लाती फूफी का बेटा अल्लाती मामूँ का बेटा अख्याफी खाला की बेटी

तौज़ीहे मिस्।ल.2:— बाप और माँ दोनों जानिब के ज़विल अरहाम हैं और दर्जा में सब बरबाबर हैं और हकीकी फूफी का बेटा कवी कराबत (मजबूत रिश्तेदारी) रखता है लेकिन जिहत मुख्तिलफ़ होने की वजह से वह माँ की तरफ वाले ज़विल अरहाम अल्लाती मामूँ के बेटे और अख्याफ़ी खाला की बेटी को महरुम नहीं करेगा लिहाज़ा तीन हिस्से करके दो हिस्से बाप की तरफ वाले ज़विल अरहाम को और एक हिस्सा माँ की तरफ वाले ज़विल अरहाम को दिया गया फिर हर फ़रीक़ में कुव्वते कराबत ने अस्र किया तो हकीकी फूफी के बेटे ने अपने फ़रीक़ का कुल हिस्सा यानी दो सिहाम ले लिया और अल्लाती फूफी का बेटा महरुम होगया इसी तरह माँ की तरफ़ वाले ज़विल अरहाम में अल्लाती मामूँ के बेटे ने कुव्वते कराबत की वजह से अपने फ़रीक़ का पूरा हिस्सा एक सिहाम लेलिया और अख्याफ़ी खाला की बेटी को महरूम कर दिया।

मुख्नस्ीन की मीरास् का बयान

अगर्च इसका मौका शाज व नादिर ही आता है ताहम अगर आजाये तो हुक्मे शरअ मालूम होना ज़रुरी है इस लिये हम किताब की तकमील के लिये इस बाब को शामिल करना ज़रुरी समझते हैं। मसअ्ला.1:— मुख़न्तस् वह शख़्स है जिसमें मर्द और औरत दोनों के अअ्ज़ा हों या दोनों में से कोई अज़ न हो। अगर दोनों अज़ू हों तो यह देखा जायेगा कि वह पेशाब कौनसे अज़ू से करता है अगर मदिना अज़ू से पेशाब करता है तो मर्द का हुक्म है और अगर ज़नाना अज़ू से पेशाब करता है तो औरत का हुक्म है और अगर दोनों से पेशाब करेगा उसका हुक्म होगा और अगर दोनों अज़ू से एक साथ पेशाब करता है जिससे पहले पेशाब करेगा उसका हुक्म होगा और अगर दोनों अज़ू से एक साथ पेशाब करता है तो उस को खुन्सा मुश्किल कहते हैं यानी उसके मर्द व औरत होने का कुछ पता नहीं चलता उसी के अहकाम यहाँ बयान किये जाते हैं और यह हुक्म उस वक़्त जब कि वह बच्चा है और अगर बुलूग की उम्र को पहुँच गया और उस को दाढ़ी निकल आई या मर्दों की तरह एहतिलाम हो या जिमाअ़ करने के लाइक होजाये तो उसे मर्द माना जायेगा। और अगर उसके पिस्तान ज़ाहिर हुए या माहवारी आई तो औरत माना जायेगा और अगर दोनों किस्म की अलामतें न पाई गई या दोनों किस्म की अलामतें पाई गई जब भी ख़ुन्सा मुश्किल कहालायेगा।(आलमगीर सक्ष कि.6) मसअ्ला.2:— खुन्सा मुश्किल का हुक्म यह है कि उसको मुज़क्कर व मुअन्तस् मानकर जिस सूरत में कम मिलता है वह दिया जायेगा और अगर एक सूरत में उसे हिस्सा मिलता है और एक सूरत में ही मिलता तो न मिलने वाली सूरत इख़्तियार की जायेगी। (दुर्गुख़्तार व शामी स.638 जि.5)

| मिस्ालः 1 | मसअला 5        | मय्यित      |                                  |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------|
|           | इब्न           | बिन्त       | खुन्सा (बसूरते मफ़रूजा मुजक्कर)  |
|           | 2<br>मसञ्जला 4 | 1<br>मय्यित | 2                                |
|           | इब्न           | बिन्त       | खुन्सा (बसूरत मफ़रूज़ा मुवन्नस्) |
|           | 2              | 1           | 4                                |

तशरीह:— अगर ख़ुन्सा को लड़का मानते हैं तो उसे 5 हिस्सों में से दो हिस्से मिलते हैं और अग उसे लड़की मानते हैं तो चार हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता है और ज़ाहिर है कि 2/5, 1/4 से ज़्यादा है लिहाजा उस को मुअन्नस वाला हिस्सा यानी 1/4 दिया जायेगा।

| मिस्।ल.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मसअला.2      | 0 ,       | मय्यित                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ज़ौ</b> ज | हकीकी बहन | खुन्सा (बाप की तरफ़ से मफ़रूज़ा भाई) | ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 1         | महरूम                                |   |
| The same of the sa | A Comment    |           | À .                                  |   |

• कादरी दारुल इशाअत

मय्यित

910

मसअला.६ तअव्वल इला.7

खुन्सा (बाप की तरफ से मफ़रूज़ा बहन)

हकीकी बहन

तशरीह: अगर खुन्सा को बाप की तरफ से भाई करार दिया जाये तो वह असबा बनेगा और उस के लिये कुछ न बचेगा इस लिये कि निस्फ शौहर का और निस्फ हक़ीक़ी बहन का फ़र्ज़ हिस्सा है और असबा को उस वक्त मिलता है जब ज़िवलफुरूज़ से कुछ बचे और जब ख़ुन्सा को बाप की तरफ से बहन फूर्ज किया गया तो वह ज़विलफुरूज़ में से है और 6 से मसअ़ला बनाने के बाद निरफ यानी 3 शौहर को मिले और निरफ हकीकी बहन को और खुन्सा को छठा हिस्सा यानी एक,

बहनों का दो तिहाई हिस्सा पूरा करने के लिये और मसअ्ला औल होकर 7 से होगया लिहाजा खुन्सा को मुज्क्कर मान कर महरूम रखा जायेगा। (शरीफिया स.126 आलमगीरी स.437 जि.6)

हम्ल की विरास्त का बयान

अगर तकसीमे विरास्त के वक्त बीवी के पेट में बच्चा है तो उसका हिस्सा महफूज़ रखा जायेगा जिस की तफ़सील हरबे जैल है। मसअ्ला.1:- बच्चा माँ के पेट में ज़्यादा से ज़्यादा दो साल रह सकता है और कम अज़ कम मुद्दते

मसअ्ला.2:- अगर् हम्ल मय्यित का है और दो साल के दौरान बच्चा पैदा हुआ और औरत ने अभी तक इद्दत खत्म होने का इकरार न किया हो तो यह बच्चा वारिस् भी होगा और उसके माल के और लोग भी वारिस् होंगे और अगर दो साल पूरे होने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो यह भी वारिस्

नहीं होगा और इसका भी वारिस् कोई नहीं होगा। (शामी स.702 जि.5 सिराजी स.58) मसअ्ला.3:- हम्ल से पैदा होने वाला बच्चा उस वक्त वारिस् होगा जब कि वह ज़िन्दा पैदा हो या उसका अकस्र हिस्सा ज़िन्दा बाहर हुआ हो और ज़िन्दगी को इस तरह जाना जायेगा कि वह रोये या छींके या कोई आवाज़ निकाले या उसके अअज़ा (जिस्म के हिस्से) हरकत करें। (आलमगीरी जि.६ स.456) मसअ्ला.4:- अगर बच्चा इस तरह पैदा हुआ कि उसका सर पहले निकला तो सीने पर दार रे मदार है अगर सीना ज़िन्दा रहकर निकल आया तो वारिस् होगा और सीना निकलने से पहले मर गया तो वारिस् नहीं होगा और अगर पैर पहले निकले हैं तो नाफ़ का एअतिबार होगा अगर नाफ ज़ाहिर होने तक ज़िन्दा था तो वारिस् होगा वरना नहीं। (सिराजी स.59 आलमगीरी स.456 जि.6)

मसअला.5:- बेहतर तो यह है कि तर्का तक्सीम करने में बच्चे की पैदाइश का इन्तिजार कर लिया जाये ताकि हिसाब में कोई तब्दीली न करना पड़े और अगर वुरसा इन्तिज़ार करने को तैयार नहीं हों तो हम्ल के अहकाम पर अमल किया जाये।

मसअ्ला.6:- हम्ल की दो सूरतें हैं (1)मिय्यत का हम्ल है (2)मिय्यित के एलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का हम्ल हो जो मय्यित का वारिस् बन सकता हो। अगर मय्यित का हमल है तो उसको लड़का फुर्ज़ करने और लड़की फुर्ज़ करने की सूरतों में से जिस सूरत में ज़्यादा हिस्सा मिलता है वह हिस्सा महफूज रखा जायेगा।

हम्ल का हिस्सा निकालने का काइदा

मसअ्ला.7:- एक मर्तबा हम्ल को मुज़क्कर मानकर मसअ्ला निकाला जाये और एक मर्तबा हम्ल को मुअन्नस् मानकर मसअ्ला निकाला जाये फिर दोनों मसअ्लों की तसहीह में अगर तवाफुक हो तो हर एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़र्ब दिया जाये और अगर दोनों तसहीह में तबायुन हो तो हर तसहीह को दूसरी तसहीह में ज़र्ब दे दिया जाये और दोनों सूरतों में हासिल ज़र्ब दोनों मसअलों की तसहीह करार पायेगी और दोनों मसअलों में से हर वारिस् को जो सिहाम मिले हैं उन में भी यह अमल किया जाये कि दोनों मसअ्लों की तसहीह में तवाफुक होने की सूरत में एक मसअ्ला के वफ़्के तस्ह़ीह़ को दूसरे मसअ्ला में से हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब दी जाये और दोनों तसहीहों में तबायुन की सूरत में हर तसहीह को दूसरी तसहीह में से हर वारिस् के सिहाम में जब

| मसञ्ल | 1.24, 8×27 | = 216 |       |                     |
|-------|------------|-------|-------|---------------------|
| अब    | उम         | ज़ौजा | बिन्त | हम्ल (मफ्रुजा लडका) |
| 4     | 4          | _3    | 13    | 78                  |
| 36    | 36         | 27    | 117   |                     |
|       |            |       | 39    |                     |

 मसअला तअ़ब्बुल इला 8×27=
 216
 मियात

 अब
 उम
 जौजा
 बिन्त
 हमल (मफ़रुजा लड़की)

 4
 4
 3
 8
 8

 32
 32
 24
 64
 64

तौज़ीह :- हम्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअ्ला 24 से था और मुअन्नस मानने की सूरत में मसअ्ला 27 से था और 24 और 27 में तवाफुक बिस्सुलुस् है यानी 3 दोनों को तकसीम कर देता है। इस लिए 24 के व्रफ्क 8 को 77 में ज़र्ब दिया तो 216 हुआ और 27 के व्रफ्क 9 को 24 में ज़र्ब दिया जब भी 216 हुये लिहाज़ा अब दोनों मसअ्लों की तसहीह 216 है और हम्ल को मुज़क्कर जानने की सूरत में अदद सहीह 24 था उस का वफ्क़ 8 है लिहाज़ा 8 को दूसरे मसअ्ला की तसहीह 27 में से हर वारिस, को जो सिहाम मिले थे उसको ज़र्ब दिया गया और हम्ल को मुअन्नस जानने की सूरत में तसहीह का अदद 27 था उसका वफ़्क़ 9 है इस लिये 9 को दूसरे मसअ्ला में से हर वारिस् के सिहाम को ज़र्ब दिया गया। अब दोनों मसअ्लों में हर वारिस् के हिस्सों को देखा बाप को पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे मसअ्ला में 32 सिहाम मिले इस लिए उसको 32 दे दिये जायेंगे और चार सिहाम महफूज रखे जायेंगे। इसी तरह माँ को भी पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे में 32 सिहाम मिले उसको भी 32 दिये जायेंगे चार सिहाम महफूज़ रखे जायेंगे। बीवी को पहले मसअ्ले में 27 और दूसरे मसअ्ले में 24 सिहाम मिले 24 उसको देदिये जायेंगे और तीन महफूज रखे जायेंगे। लड़की को पहले मसअ्ला में 39 और दूसरे मसअ्ला में 64 सिहाम मिले इस लिए 39 दिये जायेंगे और 25 सिहाम महफूज़ रखे जायेंगे। फिर अगर इमल से लड़का पैदा हुआ तो 78 सिहाम जो पहले मसअ्ला में उसे मिले थे उसको दे दिये जायेंगे और बाप के जो 4 सिहाम महफूज थे वह उसको और माँ के जो 4 सिहाम महफूज़ थे वह उसको और बीवी के तीन सिहाम महफूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे। इस तरह 216 सिहाम पूरे हो जायेंगे। और अगर हम्ल से लड़की पैदा हुई तो माँ, बाप और बीवी अपना पूरा हिस्सा ले चुके हैं उनको महफूज़ सिहाम से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बेटी के जो 25 सिहाम महफूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे और 64 सिहाम पैदा होने वाली लड़की को दे दिये जायेंगे इस तरह फिर मजमूआ 216 सिहाम पूरा हो जायेगा और अगर हमल से मूर्दा बच्चा पैदा हुआ तो लड़की निस्फ़ माल की मुस्तहक थी और उसे 39 सिहाम दिये गये थे लिहाज़ा उस को 69 सिहाम और दे दिये जायेंगे इस तरह उसका कुल हिस्सा 216 का निस्फ 108 सिहाम हो जायेगा और माँ और बाप के 4, 4 सिहाम जो काटे गये थे वह उनको दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम बीवी के काटे गये थे वह उसको दे दिये जायेंगे.और 9 सिहाम महफूज़ माल में से बचेंगे वह बाप को असबा होने की वजह से दे दिये जायेंगे।

| मसअला 7×6 तसहीह 42 |      |       |                    | मय्यित                                   |  |  |
|--------------------|------|-------|--------------------|------------------------------------------|--|--|
| इब्न               | इब्न | बिन्त | हमल मफ़रूज़ा लड़का | ज़ौज़ा-ए-ख़ुलअ़ से मुत़ल्लका बाइना महरूम |  |  |
| 2                  | 2    | 1     | 2                  |                                          |  |  |
| 12                 | 12   | 6     | · 12               |                                          |  |  |

| मसअला 7 | ×6 तसह | 42    |                   | चे गवास्त्र आर्था           |
|---------|--------|-------|-------------------|-----------------------------|
| इब्न    | इब्न   | बिन्त | हमल मफरूज़ा लड़की | जौजा खुलअ से मुतल्लका बाइना |
| 2       | 2      | 1     | 1                 |                             |
| 14      | 14     | 1.7   | 7                 | न न मे हुआ था और मुअन्नस    |

बहारे शरीअत -

तौज़ीह:— हम्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअ्ला 7 से हुआ था और मुअन्नस मानने सूरत में 6 से और 6 और 7 में तबायुन है इस लिये 7 को दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 में ज़र्ब दिया तो 42 हुये और दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 को 7 में ज़र्ब दिया जब भी 42 हुये इसी तरह पहले 42 हुये और दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 को 7 में ज़र्ब दिया जब भी 42 हुये इसी तरह पहले मसअ्ला की तसहीह 7 को दूसरे मसअ्ला में से वारिसों के हर हिस्सा में ज़र्ब दिया और दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 को पहले मसअ्ले की तसहीह में हर वारिस् के हिस्से में ज़र्ब दिया तो मसअ्ला की तसहीह 6 को पहले मसअ्ले की तसहीह में हर वारिस् के हिस्से में ज़र्ब दिया तो लड़कों को हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 12, 12 सिहाम और लड़की को 6 सिहाम मिले और लड़कों को 7 सिहाम मिले हम्ल को मुअन्तस मानने की सूरत में लड़कों को 14, 14 सिहाम और लड़की को 7 सिहाम मिले लिहाज़ा कम वाले हिस्से यानी लड़कों को 12, 12 और लड़की को 6 सिहाम दिये जायेंगे और बाक़ी लिहाज़ा कम वाले हिस्से यानी लड़कों को 12, 12 और लड़की को 6 सिहाम दिये जायेंगे और बाक़ी विद्या सिहाम महफूज़ रखे जायेंगे अगर हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो उसको 12 सिहाम दे दिये जायेंगे वही उसका पूरा हिस्सा था और अगर लड़की पैदा हुई तो उसके हिस्से के 7 सिहाम उस को दे दिये जायेंगे और 2, 2 सिहाम हर लड़के को और एक सिहाम लड़की को देकर उनके हिस्से को दे दिये जायेंगे। इस लिये कि वह अब ज़्यादा के मुस्तहक हैं ज़ीजा खुलअ़ से तलाक़ बाइन पूरे कर दिये जायेंगे। इस लिये कि वह अब ज़्यादा के मुस्तहक हैं ज़ीजा खुलअ़ से तलाक़ बाइन

हासिल करने की वजह से महरूम रहेगी।

मसअ्ला.5:— अगर मय्यित के एलावा किसी दूसरे का इम्ल हो तो मूरिस् की मौत के छः माह या उस से कम में बच्चा पैदा होने से वारिस् होगा और छः माह के बाद पैदा होने से वारिस् नहीं होगा लेकिन अगर छः माह के बाद पैदा हुआ और औरत ने इद्दत खत्म होने का इक्रार न किया हो और दूसरे वुरसा यह इक्रार करें कि यह इम्ल मय्यित की मौत के वक्त मौजूद था तो छः माह के बाद पैदा होने से भी वारिस् हो जायेगा। (शामी स.702 जि.5 शरीिक्या स.132 सिराजी स.58 आलमगीरी स455 जि.6)

मसअ्ला.6:— मज़कूरा बाला सूरत में भी वही हुक्म है कि हमल को मुज़क्कर व मुअन्नस मानकर अलाहिदा अलाहिदा दो मसअले बनाये जायेंगे और वुरसा को दोनों मसअ्लों में से जो कम हिस्सा मिलता होगा वह दे दिया जायेगा और बाकी महफूज रखकर बच्चा पैदा होने के बाद जो सूरत होगी

उस पर अमल किया जायेगा। (शामी स.702 जि.5)

| मसञ्जला 6×4= 24 |            | मय्यित |              | हिन्दा        |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|---------------|--------|
| ज़ौज            | माँ हामिला | हम्ल   | मफ़्रुज़ा मु | ज़क्कर        |        |
| 3_              | 2          |        | 1            |               |        |
| 12              | 8          |        | 4            |               |        |
| मसअ्ला 6 तऊलु   | इला        | 8×3=24 |              | हिन्दा        | मय्यित |
| ज़ौजा           | माँ हामि   | ला     | हम्ल मफ्     | रूज़ा मुअन्नस |        |
| 3               | 2          |        |              | 3             |        |
| 9               | 6          | •      |              | 9             |        |

तौज़ीह :— हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में शौहर को 12 सिहाम और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में 9 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 9 सिहाम दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम महफूज़ रखे जायेंगे माँ को हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 8 सिहाम और मुअन्नस मानने की सूरत में 6 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 6 सिहाम दे दिये जायेंगे इस तरह दोनों को 15 सिहाम देने के बाद 9 सिहाम महफूज़ रहेंगे अगर हम्ल से लड़की पैदा हुई तो यह 9 सिहाम उसका हिस्सा है उस को दे दिये जायेंगे और शौहर और माँ अपना पूरा हिस्सा ले चुके थे इस लिये कोई तब्दीली नहीं होगी और हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह बच्चा 4 सिहाम का मुस्तहक है लिहाज़ा 4 सिहाम उसको दे दिये जायेंगे और तीन सिहाम शौहर को और 2 सिहाम माँ को दे दिये जायेंगे क्योंकि वह उस के मुस्तहक हैं और उन्हीं के हिस्से से यह सिहाम महफूज़ किये गये थे। इस मसअ़ला में हम्ल को लड़का फर्ज़ करने की सुरत में चूंकि

बहार राज्य करावा होगा और माँ और शौहर हर जविलफुरूज़ में से हैं उन दोनों का फर्ज़ हिस्सा वह भार के बाद जो बाकी बचा वह उसको दे दिया गया और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में वह विकाल के होगी और जविलफुरूज़ में होने की वजह से निस्फ माल की मुस्तहक होगी। लिहाज़ा माँ हैं शहर के साथ मिलकर उसके हिस्सा की वजह से औल किया गया और उसे उसका फर्ज हिस्सा वार भार वह अस्वियत के हिस्से से ज्यादा है।

हिया पत्र. मस्य ला.7:- हम्ल की उन तमाम सूरतों में हम्ल में एक बच्चा मानकर तखरीजे मसाइल की गई है मसंभित्र कि उसी कौल पर फतवा है लेकिन यह एहितमाल है हमल से एक से ज्यादा बच्चा पैदा हुं इस लिये तमाम वारिसों की तरफ से ज़ामिन लिया जायेगा ताकि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हों तो हा र इन वारिसों से माल वापस दिलाने का वह ज़ामिन ज़िम्मेदार हो। (शामी स.701 शरीफिया स.132 सिराजी 58) मसअला.8:- इन तमाम मसाइल में हिरसा महफूज रखने का हुक्म उन वारिसों के हक में है जिनका हिस्सा ज्यादा से कमी की तरफ तब्दील होजाता है और जिनका हिस्सा तब्दील नहीं होता है उनके हक में महफूज़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं मस्लन दादी, नानी और हामिला ज़ौजा और विन वारिसों की यह हालत हो कि हम्ल के मुज़क्कर व मुअन्नस होने की सूरतों में से एक सूरत में महरूम होते हैं और एक सूरत में वारिस् होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिया जायेगा और उनका हिस्सा महफूज भी नहीं रखा जायेगा मस्लन भाई और चचा जब हामिला जौजा के साथ हो तो अगर हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह लोग महरूम रहेंगे और अगर लड़की पैदा हुई तो यह असबा होकर वारिस् हो जायेंगे लिहाजा उनके लिये कोई हिस्सा महफूज नहीं रखा जायेगा। (शामी सं702 जि.5)

गुमशुदा शख्स की विरास्त का बयान

मसअ्ला.1:- अगर कोई शख्स गुम होजाये और उसकी ज़िन्दगी या मौत का कुछ इल्म न हो तो वह शख्स अपने माल के एअतिबार से ज़िन्दा मुतसव्वर होगा यानी उसके माल में विरास्त जारी न होगी मगर दूसरे के माल के एअतिबार से मुर्दा शुमार होगा यानी किसी से उसको विरास्त न

मिलेगी। (शरीफिया 137, सिराजी 62, आलमगीरी स.55 जि.6, शामी 454 जि.3)

मसअला.2:- गुमशुदा शख्स के माल को माले महफूज़ रखा जायेगा यहाँ तक कि उसकी मौत का हुवम दे दिया जाये और उसकी मिकदार साहिबे फ़त्हुलकदीर की राय में यह है कि मफ़कूद की उम्र के सत्तर बरस गुज़र जायें तो काज़ी उसकी मौत का हुक्म देगा और उसकी जो अमलाक हैं वह उन लोगों पर तकसीम होंगी जो उस मौत के हुक्म के वक्त मौजूद हैं(शशका स.52 फव्हुलकदीर शामी स.457 जि.3) मसअ्ला.3:- मफकूद का अपना माल तो पूरा महफूज़ रखा जायेगा ता वक्ते कि उसकी मौत का हक्म दिया जाये अगर उस हुक्म से पहले वह वापस आगया तो अपने माल पर कृब्ज़ा करलेगा और अँगर वापस न आया तो जिस वक्त मौंत का हुक्म किया जायेगा उस वक्त जो वारिस् मौजूद होंगे

उन पर तक्सीम कर दिया जायेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ। (शामी स.454 जि.3)

मसअला.4:- मफ़कूद के किसी मूरिस् का इन्तिकाल हुआ जिसके वारिस्ों में मफ़कूद के एलावा दूसरे भी हैं तो जिन वुरस्। का हिस्सा मफ़कूद की ज़िन्दगी और मौत से तब्दील नहीं होता है उन को पूरा हिस्सा देदिया जायेगा और जो वारिस् मफ़कूद को ज़िन्दा मानने से महरूम होते हैं और मुर्दा होने से वारिस् होते हैं उनका हिस्सा अभी महफूज़ रखा जायेगा ता वक्ते कि मफ़कूद वापस आ जाये या उसकी मौत का हुक्म दिया जाये और जिन वारिसों का हिस्सा मफ़कूद को ज़िन्दा मानने की सूरत में कम होता है और मुर्दा मानने की सूरत में ज़्यादा होता है तो उन को कम हिस्सा दे दिया जायेगा और बाक़ी को महफूज़ रखा जायेगा ता वक्ते कि मफ़कूद का हाल मालूम हो। मिस्।ल जैद का इन्तिकाल हुआ और उसकी दें। बेटियाँ और एक मफ़कूद बेटा और एक पोता और दो पीतियाँ हैं उसमें अगर गुमशुदा बेट्रे को ज़िन्दा माना जाये तो पोता, पोती महरूम होते हैं और दोनों बेटों को निस्फ़ माल और मफ़कूद को निस्फ़ माल मिलता और अगर गुमशुदा को मुर्दा माना जाये वों पोता पोती वारिस् होंगे और दोनों बेटियों को दो तिहाई हिस्सा मिलेगा लिहाजा फिल हाल 12 से मुसअ्ला करके तीन तीन सिहाम यानी निरूफ माल दोनों बेटियों को दे दिया जायेगा और बाकी छ सिहाम महफूज रखे जायेंगे अगर मफकूद आगया तो ले लेगा वरना उसकी मौत के हुक्म के

बाद उन छः सिहाम में से दो सिहाम एक एक दोनों लड़िकयों को और देकर उनका दो तिहाई हिस्सा पूरा कर दिया जायेगा और बाकी चार सिहाम में से दो पोते को और एक एक दोनों पोतियों को दे दिया जायेगा क्योंकि बेटा न होने की सूरत में उसी तरह ज़ैद का माल तकसीम होता।(जानिवारक)

मुर्तद की विरासत का बयान मसअला.1:- जब मुर्तद् मरजाये, या कृत्ल कर दिया जाये या दारुलहर्ब भाग जाये और काजी उस के दारुल हुई चले जाने का फैसला देदे, तो जो कुछ उसने इस्लाम की हालत में कमाया था वह उसके मुसलमान वारिस्ों में तकसीम होगा और जो कुछ इर्तिदाद के जमाने में कमाया था वह बैतुल'माल में चला जायेगा। (शरीफिया स.54 शामी स.414 जि.3 आलमगीरी स.254 जि.2) मसंअ्ला.2:— दारुलहर्ब चले जाने के बा्द जो उसने कमाया है वह बिल'इत्तिफाक फी है उसे मसअ्ला.३:- मज़कूरा अहकाम मुर्तुद मर्दू के थे, लेकिन मुरतद्दा (औरत) की तमाम कमाई ख़्वाह किसी

जमाने की हो मुसलमान वारिसों में तकसीम कर दी जायेगी। (शरीफिया स.154) मसअ्ला.4:- मुरतद मर्द और औरत न तो मुसलमान के वारिस होंगे और न ही मुरतद के । ति वार्ष

क़ैदी की विरास्त का बयान मसअ्ला.5:- वह मुसलमान जिसे काफिर कैंद कर के लेगये उसका हुक्म आम मुसलमानों जैसा है वह दूसरों का वारिस् होगा और उसके इन्तिकाल के बाद उसके वारिस् उसके माल से तर्का पायेंगे जब तक वह अपने मज़हब पर बाक़ी रहेगा और अगर उसने काफ़िरों की क़ैद में जाने के बाद मजहबे इस्लाम को छोड़ दिया तो उस पर वही अहकाम होंगे जो मुर्तद के हैं और अगर उस कैदी की मौत व ज़िन्दगी का कुछ इल्म न हो तो उस का हुक्म मफ़कूद यानी गुमशुदा का हुक्म होगा जैसा कि ऊपर मज़कूरा हुआ। (शरीफिया स.156)

وَ صلى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حيرِ خلقه و نور عرشه و قاسم رزقه سيد نا و مولانا محمد و علي اله و صحبه खत्म शुद اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مولفه : \_ مولانا مفتى وقار الدين مفتى سيد شجاعت على صاحب हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद एजाज नगर, पुराना शहर बरेली,यू०पी० मो0:-09219132423 15 जनवरी 2012 को तर्जमा मुकम्मल किया गया

कादरी दारुल इशाअत ।

## बहारे शरीअ़त की हिस्सा 1 से 20 तक की कुछ इस्तिलाहात

इत्में ज़ाती :- वह इत्म कि अपनी जात से बिगैर किसी की अता से हो और यह सिर्फ अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास है। इत्में अताई :- वह इत्म जो अल्लाह तआ़ला की अता से हासिल हो।

मोअजिज़ा :- नबी से बाद दावए नुबुव्वत खिलाफे अक्ल व आदत सादिर होने वाली चीज़ को जिससे सब मुन्केरीन आजिज़ होजाते हैं उसे मोअजिज़ा कहते हैं।

मोहकम :- जिसके माना बिलकुल ज़ाहिर हों और वह ही कलाम से मकसूद हों उसमें तावील या तख्सीस की गुन्जाइश न हो और नस्ख और तब्दील का एहतिमाल न हो।

मुतशाबह :- जिस की मुराद अक्ल में न आसके और यह भी उम्मीद न हो कि रव तआ़ला वयान फरमाये।

इल्हाम :- वली के दिल में बाज वक्त सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है (यानी दिल में डाली जाती है) उस को इल्हाम कहते हैं।

वही-ए-शैतानी :- जो शैतान की जानिब से काहिन, साहिर, कुफ्फार के दिलों में डाली जाती है।

इरहास :- नबी से जो बात खिलाफे आदत नुबुव्वत से पहले जाहिर हो उसको इरहास कहते हैं।

करामत: - वली से जो बात ख़िलाफ़े आदत हो उसको करामत कहते हैं।

मऊनत :- आम मोमिनीन से जो बात खिलाफ़े आदत सादिर हो उसको मऊनत कहते हैं।

इस्तिदराज :- बेबाक फुज्जार या कुफ्फ़ार से जो बात उनके मुवाफिक ज़ाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं।

इहानत :- बेबाक फुज्जार या कुफ्जार से जो बात उनके खिलाफ जाहिर हो उसको इहानत कहते हैं।

शफाअत बिल'वजाहत :- मुस्तशफा इलैहि (जिस से सिफारिश की गई) की बारगाह में शफाअत करने वाले को जो वजाहत (इज्ज़त और मरतबा) हासिल है उसके सबब शफाअत का कबूल होना शफाअत बिल'वजाहत है।

शफाअत बिल'मोहब्बत :- वह शफाअत जिसकी कबूलियत का सबब मुस्तशफा इलैहि (जिस से सिफारिश की गई) की शफाअत करने वाले से मोहब्बत है।

शफाअत बिल'इज़्न :- इसका माना यह है कि जिसके लिये शफाअत की गई है, शफाअत करने वाले को मुस्तशफा इलैहि के सामने उसकी शफाअत पेश करने की इजाज़त हो।

बरज़ख़ :- दुनिया और आख़िरत के दरम्यान एक और आलम है जिसको बरज़ख़ कहते हैं।

ईमान :- सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करना जो जरूरियाते दीन से हैं ईमान कहलाता है।

ज़रूरियाते दीन :- इससे मुराद वह मसाइले दीन हैं जिनको हर ख़ास व आम जानते हों जैसे अल्लाह की वहदानियत, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की नुबुब्बत, जन्नत व दोज़ख़ वगैरह।

मातुरीदिया :- अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुरूई अकाइद में इमामे इल्मुलहुदा हज़रत अबू'मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का पैरोकार है। वह मातुरीदिया कहलाता है।

अशाइरा :- अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुर्रुई अकाइद में इमाम शैख अबुल'हसन अशअरी रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि का पैरोकार है वह अशाइरा कहलाता है।

शिर्क :- अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

जिज़्या :- वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत अहले किताब से उनकी जान व माल के तहफ्फुज के एवज में वसूल करे। तकलीद :- किसी के कौल व फेअ़ल को अपने ऊपर लाज़िमे शरई जानना यह समझकर कि उसका कलाम और उसका काम हमारे लिये हुज्जत है क्योंकि यह शरई मोहक्किक है कि हम मसाइले शरईया में इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रियल्लाहु तआ़ला अन्हु का कौल व फेअ़ल अपने लिये दलील समझते हैं और दलाइले शरईया में नज़र नहीं करते।

शरई मसाइल तीन तरह के हैं (1) अकाइद उनमें किसी की तकलीद जाइज़ नहीं (2) वह अहकाम जो सराइतन कुर्आन पाक या हदीस् शरीफ़ से साबित हों इज्तिहाद को उनमें दख़ल नहीं, उनमें भी किसी की तकलीद जाइज़ नहीं जैसे ज़ँच नमाजें, नमाज़ की रकातें, तीस रोज़े वगैरह (3) वह अहकाम जो कुर्आन पाक या हदीस् शरीफ़ से इस्तिम्बात व इज्तिहाद करके निकाले जायें उनमें गैर मुज्तिहद पर तकलीद करना वाजिब है।

क्यास :- क्यास का लुग्वी माना है अन्दाज़ा लगाना, और शरीअ़त में किसी फ़रई मसअ़ले को अस्ल मस्अले से इल्लत और हुक्म में मिलादेने को क्यास कहते हैं।

बिदअत :— वह एअतिकाद या वह आमाल जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने हयाते ज़ाहिरी में न हों बाद में ईजाद हुए। बिदअते मज़मूमा :— जो बिदअते इस्लाम के ख़िलाफ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअते सइएआ है। बिदअते मकरूहा :— वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नते गैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअत

- कादरी दारुल इशाअत -

- कादरी दारुल इशाअत

मिस्ले अव्वल :- किसी चीज़ का साया, साया असली के अलावा उस चीज़ के एक मिस्ल होजाये। मिस्ले सानी :- किसी चीज़ का साया, साया असली के अलावा उस चीज़ के दो मिस्ल होजाये।

अल'मारूफ़ कल'मशरूत :- यह फ़िक्ह का एक कायदा है कि मारूफ़ मशरूत की तरह है यानी जो चीज़ मशहूर हो वह 🗕 कादरी दारुल इशाअत 🗕

तयशुदा मुआ़मले का हुक्म रखती है।

919 अल'मअहूद कल'मशरूत :- यह फिक्ह का एक कायदा है कि मअहूद मशरूत की तरह है यानी जो बात सबके जहन में हो वह तयशुदा मुआमले का हुक्म रखती है। वतने असली :- वतने असली से मुराद किसी शख्स की वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत करली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा। वतने इकामत :- वह जगह है कि मुसाफिर ने पन्द्रह दिन या उस से ज्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो। शैखे फ़ानी :- वह बूढा जिसकी उम्र ऐसी होगई कि अब रोज बरोज कमजोर ही होता जायेगा जब वह रोजा रखने से आजिज हो यानी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोजा रख सकेगा (तो शैखे फानी है) मुकातब :- आका अपने गुलाम से माल की एक मिकदार मुकर्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो आजाद है और गुलाम उसको कबूल भी करले तो ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं। अय्यामे तशरीक :- यौमें नहर (कुर्बानी) यानी दस जिलहिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामें तशरीक कहते हैं। साहिबैन :- फिकह हन्फी में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा को साहिबैन कहते हैं। असहाबे फराइज :- इससे मुराद वह लोग हैं जिनका मुअय्यन हिस्सा कुर्आन व हदीस् में बयान कर दिया गया है। उनको असहाबे फराइज कहते हैं। अस्बा :- इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं अल'बत्ता असहाबे फराइज को देने के बाद बचा हुआ माल लेते हैं और असहाबे फराइज न हों तो मय्यित का तमाम माल उनहीं का होता है। जविल'अरहाम :- करीबी रिश्तेदार इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फराइज में से हैं और न ही असबात में से हैं। लहद :- कब्र खोदकर उसमें किब्ले की तरफ मियात के रखने की जगह बनाने को लहद कहते हैं। शुफआ: - गैर मन्कूल जायदाद को किसी शख्स ने जितने में खरीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक जो दूसरे शख्स को हासिल होजाता है उसको शुफआ़ कहते हैं। जमाअते नवाफ़िल बित्तदाई :- तदाई का लुगवी माना है एक दूसरे को बुलाना जमा करना, और तदाई के साथ जमाअत का मतलब है कि कम से कम चार आदमी एक इमाम की इक्तिदा करें। दारुल'हर्ब :- वह दार जहाँ कभी इस्लामी हुकूमत न हुई या हुई और फिर ऐसी गैर कौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिर्ल जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत यक लख्त उठा दिये और शआइरे कुफ्र जारी करदिये, और कोई शख्स अमाने अव्यल पर बाकी न रहे और यह जगह चारों तरफ से दारुल इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल हर्व है। दारुल'इस्लाम दारुल'हर्ब होने की शराइत :- दारुल'इस्लाम के दारुल'हर्ब होने की तीन शर्ते हैं (1) अहले शिक के अहकाम खुल्लम खुल्ला जारी हों और इस्लामी अहकाम बिल्कुल जारी न हों (2) दारुल हर्ब से उसका इत्तिसाल होजाये (3) कोई मुस्लिम या जिम्मी अमाने अव्वल पर बाकी न हो। दारुल'इस्लाम :- वह मुल्क है कि फिल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और गैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिर्ल जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत बाकी रखे हों तो वह दारुल इस्लाम है। सलातुल' अव्वाबीन :- नमाजे मगरिव के बाद छः रकात नफल पढना। तिहय्यतुल'मिरजद :- किसी शख्स का मिरजद में दाखिल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज पढ़ना। तिहय्यतुल'वुजू :- वुजू के बाद अअ्जा खुश्क होने से पहले दो रकात नमाज पढ़ना। नमाज़े इशराक :- फूज की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने के कम से कम 20 मिनट बाद दो रकात नफ्ल अदा करना। नमाजे चाश्त :- आफताब बलन्द होने से जवाल यानी निस्फुन्नहारे शरई तक दो या चार या बारह रकात नवाफिल पढ़ना। नमाज़े वापसी सफ़र :- सफ़र से वापस आकर मरिजद में दो रकातें अदा करना। सलातुल्लैल :- एक रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जायें उनको सलातुल्लैल कहते हैं। नमाजे तहज्जुद :- नमाजे इशा पढ़कर सोने के बाद सुबह सादिक तुलूअ होने से पहले जिस वक्त आँख खुले उठकर नवाफिल पढ़ना नमाजे तहज्जुद है। नमाज़े इस्तिखारा :- जिस काम के करने न करने में शक हो उसको शुरुअ करने से पहले दो रकात नपल पढ़ना फिर दुआ-ए-इस्तिखारा करना। सलातुत्तस्बीहः - चार रकात नपल जिसमें तीन सौ मर्तबा सुव्हानल्लाह बल'हम्दुलिल्लाहि वला'इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु नमाजे हाजत :- कोई अहम मुआमला दरपेश हो तो उसकी खातिर मख्सूस तरीके के मुताबिक दो या चार रकात नमाज पढ़ना। सलातुल असरार (नमाजे गौसिया):- गौसे आजम रदियल्लाहु तक्षाला अन्हु से मन्कूल दो रकात नमाज जो मगरिब के बाद किसी हाजत के लिये पढ़ी जाये। नमाजे तौबा :- तौबा व इस्तिगफार की खातिर नवाफिल अदा करना। कादरी दारुल इशाअत

सलातुर्रगाइब :- रजब की पहली शबे जुमा बाद नमाजे मगरिब के बारह रकात नफल मख्सूस तरीके से अदा करना। सजदए शुक्र :- किसी नेमत के मिलने पर सजदा करना।

हिस्सा पन्जुम की इस्तिलाहात

हाजते अस्लिया :- ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह हाजते अस्लिया है मस्लन रहने का मकान खानादारी का सामान वगैरह।

साइमा :- वह जानवर है जो साल के अकस्र हिस्से में चरकर गुज़ारा करता हो और उससे मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फुर्बा (मोटा) करना हो।

स्मन :- बाइअ और मुश्तरी आपस में जो तय करें उसे स्मन कहते हैं।

क़ीमत :- किसी चीज़ की वह हैसियत जो बाज़ार के निर्ख़ के मुताबिक हो उसे क़ीमत कहते हैं।

वक्फ :- किसी शय को अपनी मिल्क से खारिज करके खालिस अल्लाह अज़्ज व जल्ल की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा खुदा के बन्दों में से जिसको चाहे मिलता रहे।

साअ :- साअ आठ रित्ल का होता है। दो सौ सत्तर तोले का होता है। तकरीबन चार किलो एक सौ ग्राम।

रित्ल :- बीस इस्तार का होता है।

इस्तार: - साढे चार मिस्काल का होता है।

मिस्काल :- साढ़े चार माशे का वजन।

माशा: - आठ रत्ती का वजन।

रत्ती: - आठ चावल का वज्न।

तोला :- बारह माशे का वजन।

तुलाके बाइन :- वह तुलाक जिसकी वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

खुला :- औरत से कुछ माल लेकर इसका निकाह जाइल करदेना खुला कहलाता है।

दैन क्वी :- वह दैन जिसे उर्फ़ में दस्त गर्दा कहते हैं जैसे कुर्ज़, माले तिजारत का स्मन वगैरह।

दैन मुतवस्सित :- वह दैन जो किसी माल गैर तिजारती का बदल हो, मस्लन घर का गुल्ला या कोई और श्रीय हाजते अस्लिया की बेचडाली और उसके दाम खरीदार पर बाकी हैं।

दैन ज़ईफ़ :- वह दैन जो गैर माल का बदल हो मसलन बदले खुलअ वगैरह।

आशिर :- जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुक्र्र करदिया हो कि तुज्जार जो माल लेकर गुज़रें उनसे सदकात वुसूल करे।

इजारा :- किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारा है।

इजारा फ़ासिद :- इससे मुराद वह अक्दे फ़ासिद है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से शरअ के मुवाफ़िक हो मगर उसमें कोई वस्फ ऐसा हो जिसकी वजह से (अक्द) नामशरूअ हो मसलन मकान किराये पर देना और मरम्मत की शर्त मुरताजिर (उजरत पर लेने वाले) के लिये लगाना यह इजारा फासिद है।

ख्यारे शर्त :- बाइअ और मुश्तरी का अक्द में यह शर्त करना कि अगर मन्जूर न हुआ तो बैअ बाकी न रहेगी उसे ख्यारे शर्त कहते हैं।

दैने मीआदी :- ऐसा कुर्ज़ जिसके अदा करने का वक्त मुकुर्रर हो।

दैने मोअज्जल :- वह कर्ज़ जिसमें कर्ज़ देने वाले को हर वक्त मुतालबे का इख्तियार होता है।

अय्यामे मन्हिय्या :- यानी ईदुलिफेत्र, ईदुल'अदहा और ग्यारह, बारह, तेरह ज़िलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मन्हिय्या कहते हैं।

अय्यामे बीज़ :- चाँद की 13, 14, 15 तारीख के दिन।

ख्यारे रूयत :- मुश्तरी का बाइअ से कोई शिज़ बिगैर देखे खरीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर बैअ के फ़स्ख (ख़त्म) करने के इख़्तियार को ख़्यारे रूयात कहते हैं।

ख्यारे ऐब :- बाइअं का मबीअं को 😘 बयान किये बिगैर बेचना या मुश्तरी का स्मन में ऐब बयान किये बिगैर चीज खरीदना और ऐब पर मुत्तला होने के बाद उरा चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।

खिराजे मुक् स्मा :- इससे मुराद यह है कि पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वगैरहा मुक्रिर हो।

खिराजे मुअज़्ज़फ़ :- इससे मुराद यह है कि एक मिकदार मोअय्यन लाज़िम करदी जाये ख़्वाह रूपये या कुछ और जैसे फ़ारूके आंज़म रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने मुक्रेर फ़रमाया था।

ज़िम्मी :→ उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो। मुस्तामिन :- उस काफिर को कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने अमान दी हो।

बीघा :- ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश उमूमन तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुख्बा होती है जरीब :- जरीब की मिकदार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज़ लम्बाई और 35 गज़ चौड़ाई है।

- कादरी दारुल इशाअत

इस्तिलाम :- हजरे असवद को बोसा देना या हाथ या लकड़ी से छूकर हाथ या लकड़ी को चूम लेना या हाथों से उसकी तरफ इशारा करके उन्हें चुम लेना।

सई :- सफा और मरवा के दरम्यान सात फेरे लगाना (सफा से मरवा तक एक फेरा होता है यूं मरवा पर सात चक्कर पूरे होंगे)

रमी :- जमरात (यानी शैतानों) पर कंकरियां मारना।

हल्क :- एहराम से बाहर होने के लिये हुदूदे हरम ही में पूरा सर मुन्डवाना।

क्स :- चौथाई सर का हर बाल कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर कतरवाना।

मस्जिदे हराम :- वह मस्जिद जिसमें काबा शरीफ है।

बाबुरसलाम :- मस्जिदे हराम का वह दरवाजा मुबारका जिसमें पहली बार दाखिल होना अफजल है और यह पूरव की

जानिब वाकेअ है। काबा :- इसे बैतुल्लाह भी कहते हैं यानी अल्लाह तआ़ला का घर यह पूरी दुनिया के वस्त, सेन्टर में वाकेंअ है। और सारी दुनिया के लोग इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और मुसलमान परवानावार उसका तवाफ करते हैं।

रुक्ने असवद :- जुनूब व मिशरक के कोने में वाकेंअ है इसी में जन्नती पत्थर "हजरे असवद" नसब है।

रुक्ने इराक़ी: — यह इराक़ की सिम्ते शिमाल मिररकी कोना है।

रुक्ने शामी :- यह मुल्के शाम की सिम्ते शिमाल मग्रिबी कोना है।

रुक्ने यमानी :- यह यमन की जानिब मग्रिबी कोना है।

बाबुल'काबा :- रुक्ने असवद और रुक्ने इराकी के बीच की मिशरकी दीवार में जमीन से काफी बलन्द सोने का दरवाजा है।

मुल्तजम :- रुक्ने असवद और बांबुल'काबा की दरम्यानी दीवार।

मुस्तजार :- रुक्ने यमानी और शामी के बीच में मगरिबी दीवार का वह हिस्सा जो "मुल्तजम" के मुकाबिल यानी ऐन

पीछे की सीध में वाकेअ है।

मुस्तजाब :- रुक्ने यमानी और रुक्ने असवद के बीच की जुनूबी दीवार यहाँ सत्तर हजार फिरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिये मुक्रेर हैं। इसी लिये सियदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रहतुल्लाहि अलैहि ने इस मकाम का नाम

"मुस्तजाव" (यानी दुआ की मकबूलियत का मकाम) रखा है। हतीम :- काबा मुअज्जमा की शिमाली दीवार के पास निर्फ दाइरे की शक्ल में फसील (यानी बाउन्डरी) के अन्दर का

हिस्सा हतीम काबा शरीफ़ ही का हिस्सा है और उसमें दाख़िल होना ऐन काबतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल होना है। मीजाबे रहमत :- सोने का परनाला यह रुक्ने इराकी व शामी की शिमाली दीवार पर छत पर नसब है इससे बारिश का

पानी हतीम में निछावर होता है।

मकामे इब्राहीम :- दरवाजए काबा के सामने एक कुब्बा में वह जन्नती पत्थर जिस पर खड़े होकर हज़रत सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ़ की इमारत तामीर की और यह हज़रत सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिन्दा मोअ्जिज़ा है कि आज भी उस मुबारक पत्थर पर आप के क़दमैन शरीफैन के नक्श मौजूद हैं।

बेअरे जम'जम मक्का मोअज्जमा का वह मुक्द्दस कुआं जो हज़रत इरमाईल अलैहिरसलाम के आलमे तुफूलियत (बचपन) में आप के नन्हें नन्हें मुबारक क़दमों की रगड़ से जारी हुआ था। उसका पानी देखना, पीना और बदन पर डालना स्वाब और बीमारियों के लिये शिफा है। यह मुबारक कुआं मकामे इब्राहीम से जुनूब में वाकेंअ है।

बाबुस्सफा :- मस्जिदे हराम जुनूबी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। जिसके नज़्दीक "कोहे सफ़ा" है।

कोहे सफ़ा :- काबा मोअज़्ज़मा के जुनूब में वाकेंअ है और यहीं से सई शुरूअ होती है।

कोहे मरवा :- कोहे सफ़ा के सामने वाकेंअ है। सफ़ा से मरवा तक पहुँचने पर सई का एक फेरा ख़त्म होजाता है और सातवाँ फेरा यहीं मरवा पर खत्म होता है।

मीलैन :- यानी दो सब्ज़ निशान सफ़ा से मरवा की जानिब कुछ दूर चलने के बाद थोड़े थोड़े फ़ासिले पर दोनों तरफ की दीवारों और छत में सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं। इब्तिदा और इन्तिहा पर फ़र्श भी सब्ज़ मारबल का पटा बना हुआ है। इन दोनों सब्ज़ निशानों के दरम्यान सई के दौरान मर्दो को दौड़ना पड़ता है।

मस्आ :- मीलैन अख़्ज़रैन (दोनों हरे मील) का दरम्यानी फ़ासिला जहाँ सई के दौरान मर्द को दौड़ना सुन्नत है। मीकात: - उस जगह को कहते हैं कि मक्का मोअञ्ज्ञमा जाने वाले आफाकी को बिगैर एहराम वहाँ से आगे जाना जाइज नहीं, चाहे तिजारत या किसी भी गुरज़ से जाता हो। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के रहने वाले भी अगर मीकात की हदों से बाहर (मस्लन ताइफ या मदीना मुनव्वरा) जायें तो उन्हें भी अब बिग़ैर एहराम मक्का मुकर्रमा आना ना'जाइज है। जुल'हुलैफ़ा :- मदीना शरीफ़ से मक्का पाक की तरफ़ तक़रीबन दस किलो मीटर पर है जो मदीना मुनव्वरा की तरफ़ से आने वालों के लिये "मीकात" है अब इस जगह का नाम अबयारे अली है।

जाते इक्: - इराक की तरफ से आने वालों के लिये मीकात है।

यलम'लम :- पाकिस्तान द हिन्दुस्तान वालों के लिये मीकात है।

बहारे शरीअत 923 जोहफा :- मुल्के शाम की तरफ से आने वालों के लिये मीकात है। बीसवाँ हिस्सा कर्नुल'मनाज़िल :- नज्द (मौजूदा रियाज) की तरफ आने वालों के लिये मीकात है। यह जगह ताइफ के करीब है। मीकाती: - वह शख्स जो मीकात की हुदूद के अन्दर रहता हो। आफाकी :- वह शख्स जो मीकात की हुदूद से वाहर रहता हो। तर्न्ड्म :- वह जगह जहाँ से मक्का मुकर्रमा में कयाम के दौरान उमरे के लिये एहराम बान्धते हैं और यह मकाम मिरिजदुल हराम से तकरीबन सात किलो मीटर मदीना मुनव्वरा की जानिब है अब यहाँ मिरिजदे आयशा बनी हुई है। इस जेअ्राना :- मक्का मुकर्रमा से तकरीबन छब्बीस किलो मीटर दूर ताइफ के रास्ते पर वाकेअ है यहाँ से भी दौराने कयामे मक्का शरीफ उमरा का एहराम बान्धा जाता है इस मकाम को अवाम 'बड़ा उमरा' कहते हैं। हरम :- मक्का मोअज़्ज़मा के चारों तरफ मीलों तक उसकी हुदूद हैं और यह ज़मीन हुरमत व तकहुस की वजह से हरम कहलाती है हर जानिब उसकी हुदूद पर निशान लगे हैं हरम के जंगल का शिकार करना और खुद से पैदा होने वाले दरख्त और तर घास काटना, हाजी, गैर हाजी सब के लिये हराम है। जो शख्स हुदूदे हरम में रहता हो उसे "हरमी" या "अहले हरम" कहते हैं। हिल :- हुदूदे हरम से बाहर मीकात तक की जमीन को "हिल" कहते हैं इस जगह वह वीजें हलाल हैं जो हरम में हराम हैं जो शख्स जमीने हिल का रहने वाला हो उसे "हिल्ली" कहते हैं। मिना :— मस्जिदे हराम से पाँच कि0मी0 पर वह वादी जहाँ हाजी साहिबान क्याम करते हैं "मिना" हरम में शामिल है। जमरात :- मिना में तीन मकामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं पहले का नाम जमरतुल अकवा है उसे बड़ा शैतान भी कहते हैं दूसरे को जमरतुल'वुस्ता (मंझला शैतान) और तीसरा को जमरतुल'ऊला (छोटा शैतान) कहते हैं। अरफात: - मिना से तकरीबन ग्यारह कि0मी0 दूर मैदान जहाँ जुल'हिज्जा को तमाम हाजी साहिबान जमा होते हैं। अरफात हरम से खारिज है। जबले रहमत: - अरफात का वह मुकदस पहाड़ जिसके क्रीब वुकूफ़ करना अफ़ज़ल है। मुज़्दलफ़ा: - मिना से अरफात की तरफ़ तक़रीबन पाँच कि0मी0 पर वाकेंअ मैदान जहाँ अरफ़ात से वापसी पर रात बसर करते हैं सुन्नत और सुबह सादिक और तुलूअ आफ़ताब के दरम्यान कम से कम एक लम्हा वुकूफ़ वाजिब है। महस्सिर :- मुज्दलफा से मिला हुआ मैदान, यहीं असहाबे फील पर अज़ाब नाज़िल हुआ था। यहाँ से गुज़रते वक्त तेजी से गुजरना सुन्तत है। बतने उरना :- अरफात के करीब एक जंगल जहाँ हाजी का वुकूफ दुरुस्त नहीं। मदआ :- मस्जिदे हराम और मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान "जन्नतुल'मुअल्ला" के दरम्यान जगह जहाँ दुआ मांगना दम :- यानी एक बकरा (इसमें नर, मादा, दुंबा, भेड़ कामिल, और गाय, ऊँट का सातवाँ हिस्सा भी शामिल है) बदना :- यानी ऊँट या गाय। यह तमाम जानवर उन्हीं शराइत के हों जो कूर्बानी में हैं। सदका :- यानी सदका-ए-फिन्न की मिकदार (आज कल के हिसाब से दो किलो तकरीबन पवास ग्राम गेहूँ था उसका आटा या उसकी रकम या उसके दुगने जौ या खजूर या उसकी रकम) मरजूल'मौत :- किसी मर्ज़ के मरजुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज में खीफे हलाक व अन्देशाए मौत कुव्वत व गलबे के साथ हो, दोम यह कि उस गलबए खौफ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये। मुदब्बर :- वह गुलाम जिसकी निरबत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है। हज्जे बदल :- नियाबतन (नायब बनकर) दूसरे की तरफ से हज्जे फर्ज अदा करना कि उसपर फर्ज को साकित करे। नहर :- ऊँट को खड़ा करके सीने में गले की इन्तिहा पर तकबीर कहकर नेजा मारना उसको नहर कहते हैं। इलमामे सहीह :- मुतमत्तेअ का उमरा के बाद एहराम खोलकर अपने वतन को वापस जाना। जुर्मे गैर इख्तियारी: - अगर बीमारी सख्त सदीं, सख्त गर्मी, फोड़े और ज़ख्म या जुओं की सख्त तकलीफ की वजह से कोई जुर्म हुआ उसे जुर्म ग़ैर इख़्तियारी कहते हैं। चार पहर :- इससे मुराद एक दिन या एक रात की मिकदार मुराद है मस्लन तुल्अ आफताब से गुरूब आफताब और गुरूव आफताब से तुलूअ आफताब या दोपहर से आधी रात या आधी रात से दोपहर तक। मोहसर :- जिसने हज या उमरा का एहराम बान्धा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मोहसर कहते हैं। हदी:- उस जानवर को कहते हैं जो कुर्वानी के लिये हरम को लेजाया जाये। मुद :- एक पैमाना जो वजन में दो रित्ल होता है। हज्जे किरान :- हज व उमरा (दोनों) के एहराम की नियत करे उसे किरान कहते हैं और इस हज करने वाले को

कादरी दारुल इशाअत

कारिन कहते हैं।

हज्जे तमत्तोअ :- मक्का मोअञ्जूमा में पहुँचकर अशहरुल हज (यकुम शव्याल से दस ज़िल हिज्जा) में उमरा करके वहीं से हज का एहराम बान्धे इसे तमत्तोअ कहते हैं और इस हज करने वाले को मुतमत्तेअ कहते हैं।

हज्जे इफ़राद :- जिसमें सिर्फ़ हज किया जाता है। उसे हज्जे इफ़राद कहते हैं और इस हज करने वाले को मुफ़्रिद कहते हैं। ज़ादे राह :- तोशा और सवारी उसके माना यह हैं कि यह चीज़ें उसकी हाजत यानी मकान व लिबास और खानादारी के सामान वगैरह और कर्ज़ से इतनी ज़्यादा हों कि सवारी पर जाये और वहाँ से सवारी पर वापस आये और जाने से

वापसी तक अयाल का नफका और मकान की मरम्मत के लिये काफी माल छोड़जाये। जिनायत :- इससे मुराद वह फेअ़ल है जो हरम या एहराम की वजह से मना हो जैसे एहराम की हालत में शिकार

करना, हरम में किसी जानवर को कुल करना।

ज़िल'हलीफ़ा: - मदीना मुनव्वरा से तीन मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम का नाम है यही ज़्यादा सहीह है।

## जिल्दे दोम (हिस्सा 7 से 13) की इस्तिलाहात, हुरूफ़ यानी अक्षरों के एअतिबार से

अ,इ से शुरूअ होने वाले शब्द

इजारह :- किसी शय के नफा के एवज़ के मकाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारह है। उजरते मिस्ल :- किसी को किसी काम की वह उजरत (मज़दूरी) देना जो उस काम के करने वाले को आमतौर पर दीजाती है।

अख्याफ़ी :- माँ शरीक बहन भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग-अलग हों।

अरकाने बैअ :- बैअ अगर कौल से हो तो उसके अरकान ईजाब व कबूल हैं मस्लन एक ने कहा मैंने बेचा, दूसरे ने कहा मैंने खरीदा, बैअ अगर कौल से न हो बल्कि फेअ़ल से हो तो चीज़ का लेलेना और देदेना उसके अरकान हैं और

यह ईजाब व क़बूल के क़ाइम मक़ाम हैं।

इस्तिबरा :- यानी पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि अगर कतरा रुका हो तो गिरजाये।

इस्तिबरा :- मालिक का अपनी लौन्डी से शरीअ़त की मुक्रिर कर्दा मुद्दत तक जिमा न करना तािक रहम का नुत्फे से

इस्तिहाज़ा :- बालिगा औरत के आगे के मक़ाम से बीमारी की वजह से जो ख़ून निकलता है उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। इस्तिस्नाअः :- कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाना, आर्डर पर चीज़ बनवाना।

असहाबे फ्राइज़ :- देखिये ज्विल'फुरूज़।

असील :- जिसपर मुतालबा है यानी मक्रुज असील व मकफूल अन्हु है।

इकाला :- दो शख़्सों के माबैन जो अक्द हो उसके उठादेने को इकाला कहते हैं, इकाला में दूसरे को कबूल करना

ज़रूरी है तन्हा एक शख्स इकाला नहीं कर सकता है।

इकराह शरई :- इकाराह (जब करना) के माना यह हैं कि किसी के साथ नाहक ऐसा फेअ़ल करना कि वह शख्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिब से कोई ऐसा फेअल नहीं किया जाता जिसकी वजह से मुकरह (जिसे मजबूर किया जाये) अपनी मरज़ी के ख़िलाफ़ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम है जो कुछ कहता है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे मार डालेगा इस सूरत में भी इकराह है।

उम्मे वलद :- वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक्रार किया कि यह मेरा बच्चा है।

अय्यामे तशरीक :- दस जुल हिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक कहते हैं

अय्यामे मनहिय्या :- ईदुलिफ़्त्र, ईदुलअदहा और ग्यारह, बारह, तेरह जुलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मनहिय्या कहते हैं।

ईजाब व क़बूल :- निकाह (अ़क़्द) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का क़बूल कहलाता है।

ईला :- शौहर का यह कसम खाना कि औरत से कुर्बत न करेगा।

ईलाए मोअब्बद :- ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद न हो।

ईलाए मोअक्कृत :- ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो आइसा :- वह औरत ऐसी उम्र को पहुँचजाये कि अब उसे हैज़ नहीं आयेगा।

बाइअ :- कोई भी चीज़ बेचने वाले को बाइअ कहते हैं।

बदले खुला :- जो माल खुला के बदले में दिया जाये उसे बदले खुला कहते हैं।

बदले किताबत :- मुकातब (गुलाम) अपनी आज़ादी के लिये मालिक की तरफ से मुक्रेर शुदा जो माल अदा करता है उसे बदले किताबत कहते हैं।

बिक्र :- कुंवारी, बिक्र वह औरत है जिससे निकाह के साथ वती न कीगई हो अगर्चे ज़िना से या किसी और वजह से बुकारत ज़ाइल होगई हो तब भी कुंवारी ही कहलायेगी।

बहारे शरीअंत -925 बहार :- इस्लामी हुकूमत का खजाना जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद में खर्च किया जाता है। केतृल माल व बहबूद में खर्च किया जाता है। व बहबूद में खर्च किया जाता है। त्वादिल :- जिस सूरत में बैअ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ खरीद व फ़रोख़्त के काबिल ही न हो वह वंअ बातिल है। हैं विश्वादी :- ऐसी बैंअ जिसमें ईजाब व कबूल के बिगैर, चीज लेलेते हैं और कीमत देदेते हैं ऐसी बैंअ को बैंअ तआती कहते हैं। क्षेत्र तिजारा :- बैंअं तिल्जिआ यह है कि दो शख्स और लोगों यानी दूसरे लोगों के सामने ब'जाहिर किसी चीज को बंधना. खरीदना चाहते हैं मगर उनका इरादा उस चीज को बेचने, खरीदने का नहीं है। बेंड्या. करना करना केन्न वाले पर जारित की सम अदा करना जरूरी हो और मबीअ (फरोख़्त शुदा चीज) को बाद में खरीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाजिम है। वैश्व सर्फ :- बैं अं सर्फ यानी स्मन को स्मन के एवज बेचना, स्मन से मुराद आम है चाहे स्मन खल्की हो सोना चाँदी या गैर खल्की जैसे पैसा, नोट वगैरह। वैअ ऐना :- उसकी सूरत यह है कि एक शख्स ने दूसरे से मस्लन दस रूपये कुर्ज मांगे उसने कहा मैं कुर्ज नहीं दूँगा अलबत्ता यह कर सकता हूँ कि यह चीज तुम्हारे हाथ बारह रूपये में बेचता हूँ अगर तुम चाहो खरीदलो इसे बाजार में दस रूपये में बेचदेना तुम्हें दस रूपये मिल जायेंगे। क्षेत्र फासिद :- अगर रुक्ने बैंअ (यानी ईजाब व कबूल या चीज के लेने देने में) या महल्ले बैंअ यानी मबीअ में खराबी न हो बल्क उसके अलावा कोई और खराबी हो तो वह बैअ फ़ासिद है मस्लन मबीअ यानी जो चीज़ बेची उसको खरीदने वाले के हवाले करने पर कुदरत न हो वगैरह। क्षेत्र मुकायजा :- इससे मुराद वह बैअ है जिसमें दोनों तरफ ऐन हो यानी तबादला गैर नुकूद के साथ हो मस्लन गुलाम को घोड़े के बदले में बेचना। क्षेत्र मक :- रुक्ने बैअ या महल्ले बैअ (मबीअ) में खराबी न हो बल्कि शरअ ने किसी और वजह से मम्नूअ करार दिया हो मस्लन जिन लोगों पर जुमा की नमाज वाजिब है उन्हें जुमे की अजान के शुरूअ होने से खत्मे नमाज तक वैअ करना मकरूह तहरीमी है। क्षेत्र मुज़ाबना :- बैंअ मुज़ाबना यह है कि दरख़्त पर लगे हुए फलों को उसी किरम के दरख़्त से उतारे हुए फलों के एवज बेचना मस्लन खजूर पर लगी हुई खजूरें पहले से उतारी हुई खजूरों के बदले बेचना। बैअ मुलामसा :- ऐसी बैअ जो महज मुश्तरी के सामान छूने से नाफिज करदी जाये और इख्तियार भी बाकी न रहे। बैंअ मुनाबज़ा :- ऐसी बैंअ जिसमें बाइअ व मुश्तरी बिगैर देखे भाले एक दूसरे की तरफ सामान व स्मन फेंक देते हैं। बैज़ल'वफ़ा :- इस तौर पर बैअ़ की जाये कि बाइअ़ (बेचने वाला) जब स्मन मुश्तरी (ख़रीदार) को वापस देगा तो मुश्तरी मबीअ को वापस करदेगा। बैआना :- बैआ़ना यह है कि खरीदार कीमत का कुछ हिस्सा अदा करे और वादा करे कि वह अगर बिक्या रकम अदा न कर सके या ख़रीदना न चाहे तो उसकी यह रक्म बेचने वाले की होजायेगी। (यानी ज़ब्द होजायेगी) बीघा :- ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुख्बा होती है। पारसा :- मुत्तकी, नेक इस्तिलाहे शरअ़ में पारसा उस औरत को कहते हैं जिसके साथ वतीए हरान न हुई हो और न ही उसे इसकी तोहमत लगाई गई हो। तबविया:- ऐसी लौन्डी जिसका निकाह मालिक ने किसी शख़्स से करके उसी के हवाले करदिया हो और उससे खिदमत न लेता हो। तहालुफ :- किसी मुआमले में मुद्दई व मुद्दआ'अलैहि दोनों का कसम खाना। तहरीफ़ :- अस्ल अलफ़ाज़ या मआ़नी में तब्दीली करना अगर अलफ़ाज़ में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े लफ़ज़ी और अगर मञ्जा में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े मञ्जनवी कहते हैं। तहकीम :- तहकीम के माना हकम बनाना यानी फ़रीक़ैन अपने मुआ़मले में किसी को इसलिये मुक़र्रर करें कि वह फ़ैसला करे और निज़ाअ़ को दूर करदे उसी को पन्च और सालिस भी कहते हैं। एक वारिस् बिल'मुकतअ (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तखारुज कहते हैं। तर्का :- वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक से खाली छोड़कर मरजाये। तज़िक्या :- काज़ी का गवाहों के मुतअ़िललक यह तहकीक करना कि वह आदिल और मोअ़तबर हैं या नहीं तज़िकया कहलाता है। तअ्ज़ीर :- किसी गुनाह पर बग्ज़ें तादीब (अदब देना) जो सज़ा दीजाती है उसको तअ्ज़ीर कहते हैं। तअ्लीक :- तअ्लीक के मअ्ना यह हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौकूफ़ किया जाये। - कादरी दारुल इशाअत

तौलिया :- चीज जितनी कीमत में पड़ी उतनी ही कीमत की वेचदेना नफा कुछ न लेना।

स्मन :- खरीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो कीमत मुकर्रर करें उसे स्मन कहते हैं। स्मने खल्की :- वह स्मन है जो इसी लिये (यानी स्मनियत ही के लिये) पैदा किया गया हो चाहे उसमें इन्सानी बनावट

दाखिल हो या न हो जैसे चाँदी सोना और उनके सिक्के और ज़ेवरात यह सब स्मने खल्की में दाखिल हैं।

स्मने गैर खल्की :- स्मने गैर खल्की वह चीजें हैं कि स्मनिय्यत के लिये मख्लूक नहीं (यानी अस्त में स्मन नहीं थे) मगर लोग उनसे स्मन का काम लेते हैं स्मन की जगह इस्तेअ्माल करते हैं जैसे नोट, रूपये वगैरह उसको स्मन इस्तिलाही भी कहते हैं।

स्यिब :- जो औरत कुंवारी न हो उसे स्यिब कहते हैं।

जरहे मुजर्रद :- जिससे महज गवाह का फिरक (यानी गवाही के काबिल न होना) बयान करना मकसूद हो, हक्कुल्लाह

या हक्कूलं अब्द का साबित करना मकसूद न हो।

जरीब :- जरीब की मिकदार अंग्रेजी गज़ से 35 गज़ तूल (लम्बाई) और 35 गज़ अर्ज़ (चौड़ाई) है। जिज्या :- वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत कुपफार से उनकी जान व माल के तहपफुज के बदले में वसूल करे। जुनून :- अक्ल में ऐसे ख़लल होना जिसकी वजह से आदमी के अकवाल व अफआल मामूल के मुताबिक न रहें, चाहे

यह खलल पैदायशी व फित्ररी तौर पर हो या बाद में किसी मर्ज वगैरह की वजह से पैदा होजाये।

जुनूने मुत्रबकः - जुनूने मुत्रबक यह है कि मुसलसल एक माह तक रहे।

हाजिब :- वह शख्स है जिसकी मौजूदगी की वजह से किसी वारिस् (मिय्यत की मीरास् पाने वाले) का हिस्सा कम होजाये

या बिलकुल ही खत्म होजाये।

हद :- हद एक किस्म की सजा है जिसकी मिकदार शरीअत की जानिब से मुकर्रर है कि उसमें कमी, बेशी नहीं होसकती। हदे कुज़फ़ :- किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और गवाहों से साबित न कर सका इस वजह से तोहमत लगाने वाले को जो शरई सजा दीजाती है।

हवाला :- दैन (कर्ज) को अपने जिम्मे से दूसरे के जिम्मे की तरफ मुन्तकिल करदेने को हवाला कहते हैं। हैज़ :- बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के

सबब से न हो तो उसे हैज कहते हैं।

खिराज :- वह वज़ीफा जो मुसलमान हाकिम काबिले जराअत ख़िराजी ज़मीन पर मुकर्रर कर देता है।

खिराजे मुकासमा :- इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की गैर मुस्लिम रिआया पर उश्र की जगह जमीनी) पैदावार

का निस्फ हिस्सा या तिहाई या चौथाई वगैरहा मुकर्रर हो।

खिराजे मोअज़्ज़फ़ :- इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की गैर मुस्लिम रिआया पर उश्र की जगह) एक मिकदारे मोअय्यन लाजिम करदी जाये ख्वाह रूपये या कुछ और जैसे फारूके आजम रदियल्लाहु तंआला अन्हु ने मुकर्रर फरमाया था।

खुला :- माल के बदले में निकाह खत्म करने को खुला कहते हैं।

ख़लवते सहीहा :- मियाँ, बीवी का एक मकान में इस तरह जमा होना कि कोई चीज मानेअ जिमा न हो।

खलवते फासिदा :- मियाँ, बीवी एक जगह तन्हाई में एक जगह जमा हुए मगर कोई मानेअ शरई या तर्ब्ड् या हिस्सी पाया जाता है तो खलवते फासिदा है।

खुन्सा मुश्किल :- जिसमें मर्द व औरत दोनों की अलामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत। ख्यारे बुलूग :- वह इख्तियार जो नाबालिग को बालिग होने पर हासिल होता है कि वह बुलूगत से पहले किये हए निकाह को फरख करे या काइम रखे।

ख्यारे रूयत :- बिगैर देखें कोई चीज खरीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर चाहे तो खरीदार वैअ को फरख (खत्म) करदे उस इख्तियार को ख्यारे रूयत कहते हैं।

ख्यारे शर्त :- बाइअ और मुश्तरी को यह हक हासिल है कि अक्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्जूर न हो तो बैअ बाकी न रहेगी उसे ख्यारे शर्त कहते हैं मगर यह इख्लियार तीन दिन से ज्यादा का नहीं होसकता।

ख्यारे इत्क :- वह इख़्तियार जो लौन्डी को आज़ाद होने पर हासिल होता है कि वह आज़ाद होने से पहले किये हुए निकाह को चाहे तो फ़स्ख़ करदे चाहे तो काइम रखे।

ख्यारे ऐब :- बाइअं का मबीअं को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का स्मन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ खरीदना और ऐव पर मुत्तलअ़ होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे एब कहते हैं।

दारुल'इस्लाम :- वह मुल्क है कि फ़िलहाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और गैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिर्ल जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत बाकी रखे (तो भी दारुल इस्लाम है)। दारुल'हर्ब :- वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनते इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी गैर कौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिर्ल जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत यक'लख्त उठा दिये और शआइरे कुफ़ जारी कर दिये और मर्जुल मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का कवी अन्देशा हो तलाके बाइन देवे।

फ़ार्रह :- मर्जुल मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का कवी अन्देशा हो जीजा की जानिब से मर्द व औरत में तफरीक वाकेंअ़ हो, ताकि उसका शौहर उसके तर्के से महरूम होजाये ऐसी औरत को फार्रह कहते हैं।

क्रुं किफाया :- फर्जे किफाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सबकी जानिब से अदा होजाता है और काई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाजे जनाजा वगैरह।

फूजूली :- उस शख्स को कहते हैं जो दूसरे के हक में उसकी इजाजत के विगैर तसर्रुफ करें।

फकीर :- वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिकदार हो तो

कृत्ले अमद :- किसी धारदार आले से करदन कृत्ल करना कृत्ले अमद कहलाता है मस्लन छुरी, खन्जर, तीर, नेज़ा

कज़फ़ :- किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना।

कर्ज :- दैन की एक खास सूरत का नाम कर्ज है, जिस की लोग दस्तगर्दी कहते हैं।

किसास :- फाइल (यानी जालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने दूसरों के साथ किया मस्लन हाथ काटा

कजा :- लोगों के झगडों और मुनाजआत के फैसला करने को कजा कहते हैं।

कीमत :- किसी चीज के दाम जो उसके मेअयार के मुताबिक हों और उनमें कमी व वेशी न की जाये।

कियमी :- हर वह चीज जिसकी मिर्ल बाजार में न पाई जाये और स्मन व कीमत के लिहाज से उसमें फर्क हो।

किफालत :- एक शख्स अपने जिम्मे को दूसरे के जिम्मे के साथ मुतालवे में जम करदे यानी दूसरे के मुतालवे की

किफालत बिद्दर्क :- बाइअ की तरफ से इस दात की किफालत कि अगर मवीअ का कोई दूसरा हकदार स्वित हुआ तो

कफू :- कफू का मअना यह है कि मर्द औरत से नसब वगैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के औलिया (रिश्तेदारों) के लिये वाइसे नंग व आर हो।

कफील :- वह शख्स जो दूसरे के मुतालबे की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेता है।

किनाया :- ऐसा कलाम जिसका मुरादी मञ्जूना चाहे हकीकी हो या मजाजी जाहिर न हो अगर्चे लुगवी माना जाहिर हो। लुकता: - उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये।

लकीत :— लकीत उस बच्चे को कहते हैं जिस को उसके घर वाले ने अपनी तन्गदस्ती या बदनामी के खौफ से फेंक दिया हो। माले फिय :- वह माल जो मुसलमानों को काफिरों से लड़ाई के बिगैर हासिल होजाये वाहे उन्हें जिला वतन करके हासिल हो या सुलह के साथ माले फिय कहलाता है।

कुफ्फार से लड़ाई के बाद जो माल लिया जाता है उसे माले फिय कहते हैं।

माले मुतकृष्विम :- वह माल जो जमा किया जा सकता हो और शरअन उससे नफा उठाना मुवाह हो। मबीअ :- फरोख्त शुदा चीज

मुतारका :- मर्द का अपनी बीवी के मुतअल्लिक यह कहना कि मैंने उसे छोड़िया या उससे वती तर्क करदी या इस तरह के और अल'फाज़ कहना मुतारका है।

मुतून :- मुतून मतन की जमा है इस से मुराद वह किताबें हैं जो नंकले मजहब के लिये लिखी गई जैसे मुख्तसरुल कुदूरी।

मिस्ली :- हर वह चीज जिसकी मिस्ल बाज़ार में पाई जाये और आमतौर पर समन व कीमत के लिहाज से उसमें तफावुत न समझा जाता हो।

मजनूँ:- जिसकी अक्ल जाइल होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालिया दे शरीअत ने उसमें अपनी कोई इस्तिलाहे जदीद मुकर्रर नहीं फरमाई (मजनूँ) वही है जिसे फारिसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महारिम :- मोहरिम की जमा है।

मुहाल'बिही :- हवाला में माल को मुहाल'बिही कहते हैं।

मुहाले आदी: - वह शय जिसका पाया जाना आदत के तौर पर ना'मुम्किन हो उसे मुहाले आदी कहते हैं मस्लन किसी ऐसे शख्स का हवा में उड़ना जिसको उड़ते न देखा गया हो।

मोहताल अलैहि :- जिस पर हवाला किया गया उसको मोहताल अलैहि और मुहाल अलैहि कहते हैं।

महजूब :- ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से कम होजाये या बिलकुल खत्म होजाये तो उसे महजूब कहते हैं।

महदूद फ़िल कज़फ़ :- वह शख़्स जिस पर कज़फ़ काइम की गई हो (यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत नहीं देसका इस वजह से उसपर हद मारी गई)।

मोहरिम :- वह शख्स जिसने हज या उमरे का एहराम बान्धा हो।

मोहरम :- वह रिश्तेदार जिससे निकाह करना कराबत, रजाअत या सुसराली रिश्ते की वजह से हमेशा हराम हो।

महरूम :- इससे मुराद वह वारिस् है जो मीरास् से किसी सबब की वजह से शरअन महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मूरिस् का कातिल होने की वजह से।

मोहसन :- वह शख्स जो आजाद आकिल, बालिंग हो और निकाहे सहीह के साथ वती की हो।

मुहसना :- वह औरत जो आकिला बालिगा आज़ाद हो और निकाहे सहीह के साथ उससे वती भी की गई हो।

मुहील :- मदयून (मकरूज) को मुहील (हवाला करने) वाला कहते हैं।

मुदब्बर :- वह गुलाम जिसकी निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है या ऐसे अल'फाज कहे हों जिन

से मौला के मरने के बाद उसका आजाद होना साबित होता हो।

मुदब्बरा :- ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है या ऐसे अल'फाज कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुद्दई:- दावा करने वाला।

मुद्दा'अलैहि: - जिस पर दावा किया जाये।

मदयून :- जिसके जिम्मे किसी का वाजिबुल अदा हक (दैन) हो तो उसे मदयून (मकरूज) कहते हैं। मुराबहा :- कोई चीज़ खरीदी और उसपर कुछ खर्चे किये फिर कीमत और खर्चों को ज़ाहिर करके उसपर नफ़ा की एक

मिकदार बढ़ाकर उसको फरोख्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं। मुराफ़िक :- इससे मुराद वह चीजें हैं जो मबीअ़ (खरीदी हुई चीज) के ताबेअ़ होती हैं (यानी मबीअ़ के साथ बैअ़ में जिमनन

शामिल होती हैं) जैसे जूते के साथ तरमा।

मुराहिक :- यानी वह लड़का कि अभी बालिग न हुआ, मगर उसके हम उम्र बालिग होगये हो उसकी मिकदार बारह

मुर्तद :- वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करें जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा-ए-कुफ़ बके जिसमें सहीह तावील की गुन्जाइश न हो। यूंही बाज अफआल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफिर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुसहफ शरीफ को निजासत की जगह फेंक देना।(नऊजु बिल्लाह)

मुर्तिहन :- जिस शख्स के पास कोई चीज रहन रखी जाये वह मुर्तिहन कहलाता है।

मर्जुल'मौत :- किसी मर्ज के मर्जुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज में खौफ व हलाक व अन्देशाए मौत कुव्वत व गलबा के साथ हो। दोम यह कि उस गलबए खोफ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तरिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे मीत का सबब कोई और होजाये।

मुज़ारआ :- किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन

आधी–आधी या तिहाई, दो तिहाईयां तकसीम होजायेगी उसको मुज़ारअ़त कहते हैं।

मुस्तामिन :- वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिस में गैर'कौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल कुफ़ में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तईर: - आरियतन चीज़ लेने वाला।

मस्तुरुल'हाल :- वह शख्स जिसकी अदालत और फिस्क (यानी नेक व बद होना) लोगों पर जाहिर न हो।

मिस्कीन :- वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से स्वाल करे।

मुसल्लम इलैहि :- बैअ सलम में चीज़ बेचने वाले को मुसल्लम इलैहि कहते हैं।

मुसल्लम फ़ीह :- जिस चीज पर अवदे सलम हो उसको मुसल्लम फ़ीह कहते हैं।

मुशाअ :- उस चीज को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे गैर मोअय्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हुसूल में इम्तियाज न हो।

मुश्तरी :- खरीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात: - काबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मसालेह अलैहि:- जिसपर सुलह हुई उसको बदले सुलह या मसालेह अलैहि कहते हैं।

मसालेह अन्हु :- वह हक जो बाइसे निजाअ था उसको मुसालेह अन्हु कहते हैं।

मुज़ारिब :- मुज़ारबत में काम करने वाला।

मुतल्लका रजईया :- वह औरत जिसे रजई तलाक दीगई हो।

931 मअत्ह :- बोहरा, जिसकी अक्ल ठीक न हो तदबीरे मुख्तिल हो कभी आकिलों की सी बात करें कभी पागलों की तरह मगर मजनू की तरह लोगों को महज बे'वजह मारना, गालियां देता, ईटें फेंकता न हो। मुईर :- आरियतन चीज देने वाला। मफकूद :- जो ला पता हो। मफकूदुल'खबर :- वह शख्स जिसका कोई पता न हो और यह भी मालूम न हो कि जिन्दा है या मरगया। मकास्सा :- अदला बदला करना यानी दो शख्सों का एक दूसरे पर मुतालबा हो और वह बराबर आपस में यह मुआमला त्य करलें कि दोनों में से हर एक का जो मुतालबा है वह उसके जिम्मे से वाजिबुल अदा मुतालबे के बदले में होजायेगा। मकजूफ :- जिसपर जिना की तोहमत लगाई गई हो। मकातब :- आका अपने गुलाम से माल की एक मिकदार मुकर्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो तू आज़ाद है और गुलाम उसको कबूल भी करले तो ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं। मकातबा :- ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने माल की एक मिकदार मुकर्रर करके यह कहा हो कि इतना माल अदा करदे तो तू आजाद है और लौन्डी ने उसे कबूल कर लिया हो। मकरूह तहरीमी: - जिस की मुमानअत दलीले ज़न्नी से लुजूमन सावित हो यह वाजिय का मुकायिल है। मकफूल बिही :- जिस चीज की कफालत की वह मकफूल बिही है। मकफूल अन्हु :- जिसपर मुतालबा है वह असील व मकफूल'अन्हु (मकरूज) है। मकफूल लहू: - जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफूल लहू (दाइन) कहते हैं। मुल्तिकतः - गिरी पड़ी चीज या लकीत के उठाने वाले को मुल्तिकित कहते है। मुसी :- वसियत करने वाला यानी जो किसी शख़्स को अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे। म्सा'लहू: जिसके लिये माल वगैरह देने की विसयत की जाये उसको मूसा लहू कहते हैं। महायात :- मुहायात यानी एक चीज से बारी-बारी नफा उठाना मस्लन दो अफराद ने मुश्तरका तौर पर मकान खरीता के एक साल एक शरीक रिहायश रखे और दूसरे साल दूसरा। महरे मिस्ल :- औरत के खान्दान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उसके लिये महरे मिस्ल है मस्लन उसकी बहन, फूफी, वगैरहा का। महरे मोअञ्जल :- वह महर जो खल्वत से पहले देना करार पाय। महरे मोअज्जल :- वह महर जिसके लिये कोई मीआद मुकर्रर हो। नबीज :- वह मशरूब जिसमें खजूरें डाली जायें जिससे पानी मीठा होजाये मगर (अअ्जा को) सुस्त करने वाला और नशाआवर न हो, नशाआवर हो तो उसका पीना हराम है। निजश :- निजश यह है कि कोई शख्स मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) कह कीमत बढ़ाये और खुद खरीदने का इरादा न रखता हो इससे मकसूद यह होता है कि दूसरे गाहक को रगबत पैदा हो और कीमत से ज्यादा देकर खरीदले और यह हकीकतन खरीदार को धोका देना है। नज़, नज़रे शरई :- नज़ इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मकसूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह खुद बन्दा पर वाजिब न हो मगर बन्दा ने अपने कौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब करलिया हो मस्लन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ्ल अदा करूँगा उसे नज़रे शरई कहते हैं। नजरे उरफ़ी, नज़रे लुग़वी: - औलियाअल्लाह के नाम की जो नज़ मानी जाती है उसे नज़रे (उरफी और) लुग़वी कहते हैं उसके माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताज से कहे कि यह आप की नज है यह बिलकुल जाइज है यह दन्दों की होसकती है मगर इस का पूरा करना शरअन वाजिब नहीं मस्लन ग्याहवीं शरीफ की नज़ और फातिहा बुजुर्गाने दीन वगैरह। निफास :- वह खून जो बालिगा औरत के रहम से बच्चा पैदा होने के वाद निकलता है उसे निफास कहते हैं। नफका :- वह अखराजात जो शौहर पर बीवी को देने वाजिब हैं खाना, कपड़े, रिहायश वगैरह। निकाहे शिगार :- एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या वहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक का महर दूसरे का निकाह है। निकाहे फ़ासिद :- ऐसा निकाह जिसमें निकाह की शतों में से कोई एक शर्त न पाई जाये मस्लन बिगैर गवाहों के निकाह करना। निकाहे फुजूली :- वह निकाह जो कोई शख्स किसी मर्द या औरत का उसकी इजाजत के बिगैर जब कि वह मौजूद न हो किसी दूसरी औरत या मर्द से करदे तो यह निकाह निकाहे फुजूली है। वदीअ़त :- जो माल किसी के पास हिफ़ाज़त के लिये रखा जाये उसे वदीअ़त और अमानत कहते हैं। वसी :- उस शख़्स को कहते हैं जिसको विस्यत करने वाला (मूसी) अपनी विस्यत पूरी करने के लिये मुकर्रर करे। विस्यत :- विस्यत करने का मतलब यह है कि बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने भाल या मन्फअत का कादरी दारुल इशाअत -

मालिक बनादेना।

वती बिश्शुबह :- शुबह के साथ वती करना यानी औरत हलाल न हो मगर उसे हलाल समझकर वती करना जैसे औरत तलाके मुगल्लजा की इद्दत में हो और हलाल समझकर उससे वती करले यह वती विश्शुवह है।

वक्फ :- किसी शय को अपनी मिल्क से खारिज करके खालिस अल्लाह तआला की मिल्क करदेना इसतरह कि उसका नफा बन्दगाने खुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।

वकील बिल'बैअ :- चीज़ बेचने का वकील। वकील बिश्शरा :- चीज खरीदने का वकील।

वली :- वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।

हिबा :- किसी शख्स को एवज के बिगैर किसी चीज का मालिक बना देना।

हुन्डी :- उसकी सूरत यह है कि ताजिर को रूपया ब'तौरे कर्ज देते हैं कि वह उसको दूसरे शहर में अदा करदेगा या उसके किसी दोस्त या अज़ीज़ को दूसरे शहर में देदेगा मस्लन उस ताजिर की दूसरे शहर में दुकान है वहाँ लिख देगा

उसको या उसके अज़ीज को वहाँ कर्ज़ का रूपया वसूल होजायेगा। यमीन :- क्सम, ऐसा अक्द जिसके जरीए कसम खाने वाला किसी काम करने या न करने का पुख्ता इरादा करता है। यमीने गुमूस :- किसी गुज़श्ता काम के मुतअल्लिक जानबूझकर झूटी कुसम खाना मस्लन कुसम खाई कि फुलां शख्स

आगया है हालांकि वह अभी तक नहीं आया।

यमीने फ़ौर :- किसी ख़ास वजह से या किसी बात के जवाब में कसम खाई जिससे उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा जाता है उसको यमीने फ़ौर कहते हैं मस्लन औरत घर से निकलने का इरादा कर रही थी शौहर ने कहा अगर तू निकली तो तुझे तलाक, उसी वक्त अगर वह निकली तो तलाक होगई और अगर उस वक्त टहर गई कुछ देर

बाद निकली तो नहीं। यमीने लग्व :- आदमी गुज़श्ता जमाने में किसी काम के होने की कसम खाये और उसका गुमान यह है कि उसी तरह है जिस

तरह उसने कहा है जब कि अन्न इसके खिलाफ हो, यानी अपने गुमान में सच्ची कसम खाये मगर हकीकत में झूटी हो। यमीने मुरसल :- क्सम में कोई वक्त मुकर्रर न किया हो और करीने से फौरन करना या न करना न समझा जाता हो तो उसे यमीने मुरसल कहते हैं मस्लन कसम खाई कि ज़ैद के घर जाऊँगा अब ज़िन्दगी में जब भी गया तो कसम पूरी होगई और अगर न गया यहाँ तक कि मरगया तो कसम टूट गई।

यमीने मुन्अक़िदा: - आने वाले ज़माने में किसी काम के करने या न करने की क़राम खाना मस्लन क़सम खाई कि मैं

यह काम करूँगा। यमीने मोअक्कृत :- वह क्सम जिसके लिये कोई वक्त एक दिन या कम व बेश मुक्रेर कर दिया हो मस्लन कसम खाई कि यह रोटी आज खाऊँगा और आज न खाई तो क्सम टूट गई।

बहारे शरीअत तीसरी जिल्द, हिस्सा 14 से 20 तक की इस्तिलाहात

इ और अ से शुरूअ़ होने वाले शब्द

इब्जाअ :- तिजारते मुज़ारबत में अगर कुल नफ़ा रब्बुल'माल (माल देने वाले) ही के लिये देना क़रार पाया हो तो उसको इब्जाअ कहते हैं।

इजारह :- किसी शय के नफा का एवज के मुकाबिल किसी शख्स को मालिक करदेना।

इजारह-ए-फ़ासिद :- अक्दे फासिद (इजारए फासिद) वह है जो अपनी अस्ल के लिहाज से शरीअत के मुताबिक है मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा है जिसकी वजह से ना'मशरूअ है।

इजारह बातिल :- वह इजारह जो अपनी अस्ल ही के लिहाज़ से खिलाफ़े शरअ हो।

उजरते मिस्ल :- किसी शख़्स को किसी काम की वह उजरत देना जो उस काम करने वाले को आमतौर पर दोजाती है।

अजीर :- उजरत पर काम करने वाले को अजीर कहते हैं। मुलाज़िम, मज़दूर, नौकर।

अजीरे मुश्तरक :- वह अजीर जो एक से ज़्यादा लोगों का काम करता हो मस्लन धोबी।

एहतिकार :- खाने की चीज़ को इस लिये रोकना (स्टाक करना) कि महंगी होने पर बेचेगा।

अख्याफ़ी: – माँ शरीक बहन, भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हों।

अदिल्ला-ए-अरबा :- वह चार उसूल जिन पर इल्मे फिक्ह की बुनियाद है यानी किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मंत और क्यास।

अर्श :— वह माल जो क़त्ल के एलावा में लाज़िम होता है और कभी अर्श और दियत को मुतरादिफ (एक ही माना में) भी बोलते हैं। इस्तिहसान :- एक दलील का नाम है जो क्यास के मुखालिफ होता है। जब यह क्यास से ज़्यादा मज़बूत हो तो इसी पर अमल किया जाता है इसको इस्तिहसान इसी लिये कहते हैं कि उमूमन यह क्यास से ज्यादा क्वी होता है। इस्तिदाना :- कोई चीज उधार खरीदी और माले मुजारवत में इस स्मन की जिन्स से (जो रब्बुल'माल ने दिया है) कुछ

- कादरी दारुल इशाअत ----

वाकी नहीं है।

इस्तिसनाअः - कारीगर को फरमायश देकर चीज बनवाना।

असहाबे फरायज़ :- इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा भीरास् में कुआंन व हदीस् और इज्माए उम्मत की रू से मोअय्यन करदिया गया है। उन्हें जविल फ्रज़ज़ भी कहते हैं।

उदिहया :- मख्सूस जानवर को मख्सूस दिन में स्वाब की नियत से जिबह करना कुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उदिहया और कुर्बानी कहते हैं जो जिबह किया जाता है।

एअतिकाफ :- मरिजद में अल्लाह तआ़ला के लिये (एअतिकाफ की नियत के साथ) उहरना।

इकाला :- दो शख्सों के माबैन जो अक्द हुआ उसके उठा देने (खत्म करदेने) को इकाला कहते हैं, इकाला में दूसरे का कव्ल करना जरूरी है तन्हां एक शख्स इकाला नहीं कर सकता।

इकराहे शरई :- किसी के साथ नाहक ऐसा फेअल करना कि वह शख्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं वाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिव से कोई ऐसा फेअल किया जाता है जिसकी वजह से मुकरह (मजबूर किया हुआ) अपनी मर्जी के खिलाफ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख्स जालिम है अगर मैंने न किया तो जो कुछ कहता है कर गुजरेगा इस सूरत में भी इकराह है। इसे लोग जब करना भी कहते हैं।

इकराहे ताम :- मार डालने या उज्य काटने या जर्वे शदीद (जिससे जान के तल्फ होने का अन्देशा हो) की घमकी दीजाये मस्लन कोई किसी से कहता है कि यह काम कर वरना तुझे मारते मारते बेकार करदूँगा इसको इकराहे मुल्जी भी कहते हैं।

इकराहे नाकिस :- जिसमें इस (मार डालने या उज्य काटने या जर्वे शदीद) से कम की धमकी हो मस्लन पाँच जूते गारुंगा या पाँच कोडे मारुंगा या मकान में बन्द करदूँगा या हाथ पाँव बान्धकर डाल दूँगा इसको इकराहे गैर मुल्जी भी कहते हैं। उम्मे वलद :- वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला (मालिक) ने इकरार किया कि यह मेरा बच्चा है।

अमानत :- (1) दूसरे शख्स को अपने माल की हिफाज़त पर मुकर्रर करदेने को ईदाअ कहते हैं और उस माल को वदीअत कहते हैं जिसको आमतौर पर अमानत कहा जाता है। (2) अमानत उसे कहते हैं जिस में तल्फ पर (जाइअ होने पर) जमान नहीं होता है आरियत और किराये की चीज़ को भी अमानत कहते हैं मगर वदीअत खास उसका नाम है जो हिफाज़त के लिये दी जाती है।

अमरद :- (ख़ूबसूरत लडका) वह जिसकी दाढी न उगी हो और न ही उस उम्र को पहुँचा हो जिसमें उमूमन दाढी उगती है। जिनकी दाढी निकलकर जब तक पूरे चेहरे पर ख़ूब नुमायां नहीं होजाती वह (अकस्र 22 साल की उम्र तक) उमूमन अमरद होते हैं बाजों के पूरे चेहरे पर दाढी नहीं आती तो वह 25 साल या उससे भी जायद उम्र तक अमरद रहते हैं। अमरद के इलावा हर वह मर्द भी अमरद ही के हुक्म में है जिसे देख कर शहवत आती हो और लज्जत के साथ बार बार नजर उटती हो, लिहाजा शहवत आने की सूरत में वह मर्द चाहे बुड्ढा हो उसे क्स्दन देखना हराम है।

अय्यामे तशरीक :- दस जुल हिज्जा के बाद के तीन दिन (11, 12, 13) को अय्यामे तशरीक कहते हैं।

अय्यामे मनहिय्या :- ईदुल'फित्र, ईदुल'अदहा और 11, 12, 13 जुल'हिज्जा के दिन कि उनमें रोजा रखना मना है इसी

अय्यामे नहर :- कुर्बानी का वक्त दसवीं जिल हिज्जा के तुलूअ सुबहे सादिक से बारहवीं के गुरूब आफताब तक है यानी तीन दिन दो रातें और इन दिनों को अय्यामे नहर कहते हैं।

ईजाब व कबूल :- निकाह (अवद) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का कबूल कहलाता है।

ईदाअ :- दूसरे शख्स को अपने माल की हिफाजत पर मुकर्रर करने को ईदाअ कहते हैं।

ईला :- शौहर का यह कसम खाना कि बीवी से जिमा न करेगा या चार महीने जिमा न करेगा।

ईलाए मोअब्बद :- ऐसा ईला जिसमें चार महीने की कैद न हो।

ईलाए मोअक्कृत :- ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो।

'आ' से शुरूअ होने वाले लफ्ज

आजिर :- (अक्दे इजारह में) मालिक को आजिर कहते हैं।

आम्मा :- वह ज़ख्म जो दिमाग की झिल्ली तक पहुँच जाये।

व से शुरूअ़ होने वाले शब्द

बादिआ: - वह ज़ख्म जिस में सर की जिल्द कट जाये।

बाइअ :- चीज बेचने वाले को बाइअ कहते हैं।

बिदअत :- वह एअतिकाद या वह अअमाल जो कि हुजूर अलैहिरसलाम के जमानाए हयाते जाहिरी में न हो बाद में ईजाद हुए। बिदअते सय्यिआ :- जो बिदअत इस्लाम के खिलाफ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअते सय्यिआ है उसे बिदअते मज़मूमा भी कहते हैं।

बिदअते मकरूहा :- वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नत गैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअत

मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर सुन्नते मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअते मकरूह तहरीमी है।

बिदअते हराम :- वह नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाये यानी वाजिब को मिटाने वाली हो।

बिदअते मुस्तहब्बा :- यह नया काम जो शरीअत में मना न हो और उसको आम मुसलमान स्वाब का काम जानते हों या कोई शख्स उसको नियते खैर से करे जैसे महफिले मीलाद वगैरह।

बिदअते जाइज :- वह नया काम जो शरीअत में मना न हो और बिगैर किसी नियते खैर के किया जाये जैसे मुख्तलिफ

किरम के खाने खाना वगैरह इसे बिदअते मुबाह भी कहते हैं। बिदअते वाजिब :- वह नया काम जो शरअन मना न हो और उसके छोड़ने से दीन में हरज वाकेअ हो जैसे कि कुर्आन

के एअराबं और दीनी मदारिस और इल्मे नहव वगैरह पढ़ाना।

बिजाअत :- वह तिजारते मुजारबत जिसमें कुल नफा रब्बुल माल (माल देन वाले) के लिये हो।

बिक्र, बाकिरा :- कुवारी बिक्र वह औरत है जिससे निकाह के साथ वती न की गई हो अगर्चे जिना से या किसी और वजह से बुकारत जाइल होगई हो तब भी कुवारी ही कहलायेगी।

बोहरा, मअतूह :- जिसकी अक्ल ठीक न हो।

बैतुल'मारा :- इस्लामी हुकूमत का खजाना जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद में खर्च किया जाता है।

बैं :- दो शख्सों का बाहम माल को माल से एक मख्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ बातिल :- जिस सूरत में बैअ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज खरीद व फरोख्त के काबिल ही न हो।

बैअ सलम :- वह बैअ जिसमें स्मन (कीमत) फ़ौरने अदा करना जरूरी हो और मबीअ (बेची हुई चीज) को बाद में

खरीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाजिम है। बेअ सर्फ :- स्मन, स्मन के एवज़ बेचना स्मन से मुराद आम है चाहे स्मन खल्की हो जैसे सोना, चाँदी या गैर खल्की जैसे पैसा, नोट वगैरह।

'ग' 'टें' से शुरूअ होने वाले लफ़्ज़

तावील :- लफ्ज़ को अपने ज़ाहिरी माना से उसके एहितमाली माना की तरफ फेरना जब कि यह एहितिमाल कुर्आन व सन्तत के मुवाफिक हो।

तहरीं :- जब किसी मौक्ंअ पर हकीकत मालूम करना दुशवार होजाये तो सोचे और जिस जानिब गुमान गालिब हो अमल करे उस सोचने का नाम तहरीं है।

तहिय्यतुल'मस्जिद :- किसी शख्स का मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज पढना।

तिहय्यतुल'वुजू :- वुजू के बाद अअ्जा खुश्क होने से पहले दो रकात नमाज पढ़ना।

तखारुज :- (1) एक वारिस् बिल'मुन्तअ् (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास्) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तखारुज कहते हैं।

(2) वारिसों में कोई या कर्ज ख़्वाहों में से कोई तकसीमे तर्का से पहले मय्यित के माल में से किसी मोअय्यन चीज को लेना चाहे और उसके एवज अपने हक से दस्त बर्दार होजाये ख़्वाह वह हक उस चीज से ज्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या कर्ज ख्वाह मुत्तिफिक होजायें तो उसका नाम फ़िक्ह की इस्तिलाह में "तखारुज" या "तसालुह" है।

तर्का :- वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक से खाली छोड़कर मरजाये।

तिज्कया :- गवाहों का आदिल और मोअ्तबर होना।

तअरीज :- ऐसा कलाम जिसकी मुराद सुनने वाला बिगैर अराहत के न समझ सके।

तअज़ीर :- वह सज़ा जो किसी गुनाह पर ब'गर्ज़े तादीब दीजाती है।

तकबीराते तशरीक :- अरफा यानी नवीं ज़िल'हिज्जा की फज़ से तेरहवीं की अस्र तक हर फर्ज़ के बाद बुलन्द आवाज के साथ एक बार "अल्लहु अकबर, अल्लहु अकबर, ला इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लहु अकबर विलल्लाहिल'हम्द" पढ़ना।

तौरिया :- ऐसा लफ्ज या फेंअ़ल जिसके ज़ाहिरी माना को छोड़कर दूसरा माना मुराद लिया जाये जो सहीह है मस्लन किसी को खाने के लिये बुलाया वह कहता है मैंने खाना खालिया। उसके ज़ाहिरी माना यह है कि उस वक्त का खाना खालिया है मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है।

तौलिया :- चीज़ जितनी कीमत में पड़ी उतनी ही कीमत की बेच देना नफ़ा कुछ न लेना।

स्मन :- ख़रीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो कीमत मुकर्रर करें उसे स्मन कहते हैं।

'ग' '८' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

जारेह :- ज़ख़्मी करने वाला।

जारे मुलासिक :- वह पड़ोसी जिसके मकान का पिछला हिस्सा दूसरे के मकान में हो।

जानी :- जनायत करने वाला यानी जान और आज़ा को नुक्सान पहुँचाने वाला।

जाइफा :- वह ज़ख़्म जो जौफ़ तक पहुँचे और यह ज़ख़्म पीठ, पेट और सीने में होता है और अगर गले का ज़ख़्म

बहारे शरीअत -936 ख्यारे ऐब :- बाइअ का मबीअ को एंब बयान किये बिगेर बंचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिगेर चीज खरीदना और ऐब पर मुत्तलअ़ हाने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख्तेयार को ख्यारे ऐब कहते हैं। 'ग' 'टे' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ दारुल'इस्लाम :- वह मुल्के है कि फिल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और गैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत बाकी रखे (तो भी दारुल इस्लाम है) दारुल'हर्ब :- वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनते इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी गैर कौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अजान व इकामत व जमाअत यक'लख्त उठादिये और शआइरे कुफ्र जारी करदिये और कोई शख़्स अमाने अव्यल पर वाकी न रहा और वह जगह बारों तरफ से दारुल इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल हर्ब है। दामिआ :- सर की जिल्द के उस जख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून छनक आये मगर बहे नहीं। दामिया :- सर की जिल्द के उस जख्म को कहते हैं जिसमें खून बहजाये। दाइन :- वह शख़्स जिसका किसी पर दैन हो, कुर्ज, उधार देने वाला। दियानात: - इससे मुराद वही चीजें हैं जिनका तअल्लुक बन्दा और रब के माबैन है। दियत :- उस माल को कहते हैं जो नफ्स (जान) बदले में लाज़िम होता है। दैन :- जो चीज वाजिब फिजिंगमा हो किसी अक़्द मस्लन बैअ या इजारा की वजह से या किसी चीज के हलाक करने से उसके ज़िम्मे तावान हो या कर्ज की वजह से वाजिब हो, उन सबको दैन कहते हैं। दैने मोअज्जल :- वह दैन जिसके लिये कोई मीआद मुक्रिर हो। दैने मृीआदी: - वह दैन जिसके लिये कोई मीआद मुक्रिर हो। 'ग' '८' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ जिम्मी :- जिम्मी उस काफिर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज्या के बदले जिम्मा लिया हो। ज्विल'अरहाम :- क्रीबी रिश्तेदार, इल्मे फ्राइज की इस्तिलाह में इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फराइज़ू में से हैं और न ही असबात में से हैं उन्हें ज़ी रहम महरम भी कहते हैं। 'ग' 'टे' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ राहिन :- जो शख्स अपनी चीज किसी के पास गिरवी रखता है उसे राहिन कहते हैं। रब्बुस्सलम :- बैअ सलम में खरीदार को रब्बुरसलम कहते हैं। रब्बुल'माल :- गुजारबत (तिजारत की एक खास किरम) में तिजारत के लिये माल देने वाले को रब्बुल'माल कहते हैं। रजअत :- जिस औरत को रजई तलाक दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाकी रखना। रजाअत :- वह बच्चा जिसकी उम्र ढाई साल से कम हो उसका किसी औरत का दूध पीना रजाअत कहलाता है। रुक्बा :- किसी को इस शर्त पर चीज़ देना कि अगर मैं तुझसे पहले मरगया तो यह तेरी। रुक्न :- वह चीज़ जिसके साथ शय का काइम होना दुरुस्त हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वगैरह। रहन :- दूसरे के माल को अपने हक में अपने पास इस लिये रोक रखना कि उसके ज़रियेअ से अपने हक को पूरे तौर पर या जुज़्वी तौर पर हासिल करना मुम्किन हो, कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है। रिया व सुम्आ :- रिया यानी दिखावें के लिये काम करना और सुम्आ यानी इस लिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे। र्सुल्'माल :- वह माल जो रब्बुल'माल (सरमायादार) ने तिजारत के लिये दिया हो। 'ग' 'र्द" से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ सजदए तहिय्यत :- यानी मुलाकात के वक्त बतौरे इकराम किसी को सजदा करना, यह हराम है। सदल :- कपड़े को कन्धे या सर के ऊपर से इस तरह लटकाना कि उसके दोनों किनारे लटकते रहें। सिम्हाक :- वह ज़ख्म जो सर की हड्डी के ऊषर की झिल्ली (बारीक खाल) तक पहुँचजाये। सौत :- एक खाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां आपस में सौत (सौकन) कहलाती हैं। सोग :- औरत का अय्यामे इद्दत में ज़ेबो जीनत (बनाव श्रंगार) को तर्क करदेना। 'ग' 🖔 से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ शिजाज :- सर और चेहरे के ज़ख़्मों को शिजाज कहते हैं। शराब :- लुग़त में पीने की चीज़ को शराब कहते हैं और इस्तिलाहे फुक़हा में शराब उसे कहते हैं जिससे नशा होता है। शिर्ब :- खेत की आब'पाशी या जानवरों को पानी पिलाने के लिये जो बारी मुकर्रर करली जाती है उसको शिर्ब कहते हैं। शर्त :- वह शय जो हकीकृते शय में दाखिल न हो लेकिन उसके बिगैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज के लिये वुजू वगैरह। शिर्क :- अल्लाह तआ़ला की ज़ात सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

कादरी दारुल इशाअत

937 शिकार :- शिकार उस वहशी जानवर को कहते हैं जो आदिमयों से भागता हो और बिगैर हीला न पकड़ा जासकता हो और कभी फेअल, जानवर के पकड़ने को भी शिकार कहते हैं। शिर्कत :- शिर्कत ऐसे मुआमले का नाम है जिसमें दो अफराद सरमाया और नफा में शरीक रहना तय करें। शिकते अक्द :- दो शख्स बाहम किसी चीज में शिकंत का अक्द करें मसलन एक कहें में तेरा शरीक हूँ दूसरा कह मुझे मन्जूर है। शिकंते इनान :- दो शख्स किसी खास नोअ की तिजारत, या हर किस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दसरे का जामिन न हो सिर्फ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे। शिरकते मुफ़ावज़ा :- जिस शिरकत में हर एक शख्स दूसरे का वकील व कफील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वसूल करसकता है और हर एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उसकी तरफ सं जामिन है और शिरकते मुफावजा में यह जरूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफा में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ व दैन में भी मसावात हो. लिहाजा आजाद व गुलाम में और ना बालिंग व बालिंग में और मुसलमान व काफिर में और आकिल व मजनून में और दो ना बालिगों में और दो गुलामों में शिरकते मुफावजा नहीं होसकती। शफ्आ :- गैर मन्कूल जायदाद को किसी शख्स ने जितने में खरीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक जो दूसरे शख्स को हासिल होजाता है उसको शुफआ कहते हैं। शफीअ :- वह (पड़ोसी) शख़्स जिसे शुफ़आ का हक हासिल हो। शहादत :- किसी हक के साबित करने के लिये मजिलसे काज़ी में (यानी काज़ी के सामने) लफ्ज़े शहादत के साथ सच्ची खबर देने को शहादत या गवाही कहते हैं। शैखैन :- सहाबा किराम में शैखैन से मुराद हजरत अबूबक्र सिद्दीक और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा हैं। मुहद्देसीन की इस्तिलाह में शैख़ैन से मुराद इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम हैं। फुक्हा की इस्तिलाह में इससे मुराद इमाम अबू हनीफा और इमाम अब्'यूस्फ रहमत्ल्लाहि तआला अलैहिम हैं। 'ग' '८' से शुरूअ होने वाले लफ्ज साहिबैन :- इरितलाहे फुक्हा में इससे मुराद इमाम अब्'यूस्फ व इमाम मुहम्मद रहमत्ल्लाहि तआला अलैहिमा हैं। सेहरीज :- बाज मकानों में हौज बना रखते हैं बरसाती पानी उसमें जमा करलेते हैं और अपने इस्तेअमाल में लाते हैं अरवी में ऐसे होज को सेहरीज कहते हैं। सहीहैन :- हदीस की दो मशहूर किताबें सहीह बुखारी व मुस्लिम। सुलह :- नज़ाअ (झगड़ा) दूर करने के लिये जो अक्द किया जाये उसको सुलह कहते हैं। 'ग' '८' से शुरूअ होने वाले लफ्ज तरफैन :- (किसी भी मुआमले के दो फरीक) खरीद व फरोख़्त में तरफैन से मुराद बाइअ और मुश्तरी हैं। त्रफ़ैन :- इस्तिलाहे फुक्हा में इससे मुराद इमाम अब्र्हनीफा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहिमा हैं। तलाक :- निकाह से औरत शौहर की पाबन्द होजाती है इस पाबन्दी को उठा देने को तलाक कहते हैं। तलाके बाइन :- वह तलाक जिसकी वजह से औरत, मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है। तलाके रजई: - वह तलाक जिसमें औरत इदत गुजरने के पर निकाह से बाहर हो। तलाके मुगुल्लजा :- मर्द का अपनी बीवी को तीन तलाकें देना। तुलबे मुवास्बा :- जो शख्स शुफ्आ करना चाहता है जैसे ही उसको उस जायदाद के फ्रोख़्त होने का इल्म हो फौरन उसी वक्त यह ज़ाहिर करदे कि मैं तालिबे शुफआ हूँ। तलबे तकरीर, तलबे इशहाद :- शफीअ (शुफ्अ करने वाला) बाइअ या मुश्तरी या जायदादे मबीआ (फरोख्त श्दा जायदाद) के पास जाकर गवाहों के सामने यह कहे कि फुलां शख्स ने यह जायदाद खरीदी है और मैं उसका शफीअ हूँ और उससे पहले मैं तलबे शुफ्आ़ कर चुका हूँ और अब फिर तलब करता हूँ तुम लोग इसके गवाह रहो। तलबे तम्लीक :- शुफ्आ करने वाला काज़ी के पास जाकर यह कहे कि फुलां शख्स ने फुलां जायदाद खरीदी है और

फुलां जायदाद के जरीआ से मैं उसका शफीअ हूँ वह जायदाद मुझे दिलादी जाये।

'ग' **८' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़** ज़िहार :- अपनी बीवी या उसके किसी जुज़ व शाइअ़ या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उसपर हमेशा के लिये हराम हो या उसके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिसकी तरफ देखना हराम हो मस्लन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

'ग़' 'टै' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ आरियत :- दूसरे शख़्स को किसी चीज़ की मन्फ़अ़त का बिग़ैर एवज़ मालिक करदेना आरियत है।

आकिद :- अक्द करने वाला। आकिला :- आकिला वह लोग कहलाते हैं जो कत्ले खुता या कत्ले शुब्हा अमद में ऐसे कातिल की तरफ से दियत औरा करते हैं जो उनके मुतअल्लिकीन में से है और यह दियत इसालतन वाजिब हुई हो। अब्दे माजून :- वह गुलाम जिसके आका ने उसे खरीद व फरोख्त की इजाजत देदी हो।

इदत :- निकाह जाइल होने या शुब्हे निकाह के बाद औरत का निकाह से मम्नूअ़ होना और एक जमाने तक इन्तिजार करना इद्दत है।

उश्र :- खेती की ज़मीन की पैदावार से जो ज़कात अदा कीजाती है (यानी पैदावार का दसवाँ हिस्सा) उसे उश्र कहते हैं (अगर बीसवॉ हिस्सा अदा करना लाजिम हो तो उसे निस्फ उश्र कहते हैं)।

उश्री ज़मीन: - वह ज़मीन जिसकी पैदावार से उश्र अदा किया जाता है।

असंबात :- असवा की जमा यानी वह लोग जिनके हिरसे (भीरास् में) मुकर्रर शुदा नहीं अल'बत्ता असहाबे फराइज से जो

बचता है उन्हें मिलता है और अगर असहाबे फराइज न हों तो तमाम माल (तर्का) उन्हीं में तकसीम होजाता है। असबा नसबी :- वह रिश्तेदार हैं जिनके मुकर्ररा हिस्से नहीं हैं बल्कि असहाबे फराइज से अगर कुछ बचता है तो उन्हें मिलता है। असबा सबबी :- इससे मुराद वह शख्स है जिसने कोई गुलाम आजाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ उसको आजाद करने वाला शख्स हो अब उसका आका उसको आजाद करने के सबब उसकी मीरास् का मुस्तहक होगा उनको मौलल'इताका भी कहते हैं।

असबा बिनफ्सिही :- इससे मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्वत मियत की तरफ कीजाये जबकि दरम्यान में कोई

औरत न आये, मस्लन भतीजा वगैरह।

असबा बिगैरिही: - असबा बिगैरिही यह वह चार औरतें हैं जिनका मुकर्ररा हिस्सा निस्फ या दो तिहाई है यह औरतें

अपने भाईयों की मौजूदगी में असबा बन जायेंगी। असबा मअ गैरिही :- असबा मअ गैरिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बन जाती है

जैसे हकीकी बहन या बाप शरीक बहन, बेटी होते हुए असवा बन जाती है। अक्द :- आकिदैन (निकाह और खीद व फरोख्त वगैरह करने वालों) में से एक का कलाभ दूसरे के साथ अजरूए शरअ के इसतरह मुतअल्लिक होना कि उसका अस्र महल (मअ़कूद अलैहि) में जाहिर हो।

अकीका :- बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं।

अल्लाती :- बाप शरीक बहन, भाई यानी जिनका बाप एक हो और मायें अलग-अलग हों।

इल्मुल'फराइज :- वह इल्म जिसके जरिएअ मीरास् के मसाइल मालूम किये जाते हैं।

उमरा :- उम्र भर के लिये किसी को कोई चीज़ देदेना कि वह मरगया तो वापस लेलूँगा।

इन्नीन :- इन्नीन उस शख्स को कहते हैं कि उसका उज्वे मख्सूस तो हो मगर अपनी बीवी से आगे के मकाम में दुखूल न करसके, नामर्द।

औल :- औल से मुराद इस्तिलाहं फराइज में यह है कि मखरजे मसअ़ला जब बुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से ज्यादा हों और मख्रज का अदद हिस्सों के मजमुई अअदाद से कम हो तो मख्रज मसअ़ला के अदद में इजाफा करदिया जाता है। ऐब :- ऐब वह है जिस से ताजिरों की नजर में चीज की कीमत कम होजाये।

'ग' है' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

गासिब गुस्ब करने वाला :- गुस्ब करने वाला यानी नाजाइज कब्जा करने वाला।

गिब्ता :- किसी शख्स में खूवी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा होजाऊँ मुझे भी वह नेअमत मिल जाये यह हसद नहीं इसको गिब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क भी कहते हैं।

गब्ने फ़ाहिश :- सख्त किस्म की ख़्यानत, मुराद ऐसी कीमत सं खरीद व फरोख्त करना जो कीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर हो मस्लन कोई चीज़ दस रूपये में खरीदी लेकिन उसकी कीमत छः सात रूपये लगाई जाती है कोई शख्स उसकी कीमत दस रूपये नहीं लगाता तो यह गब्ने फाहिश है।

गब्ने यसीर :- ऐसी कीमत से खरीद व फरोख़्त करना जो कीमत लगान वालों के अन्दाज़ा से बाहर न हो मस्लन कोई चीज दस रूपये में खरीदी, कोई शख्स उसकी कीमत आठ बताता है कोई नौ तो कोई दस तो यह गढ़ने यसीर है।

गूर्रा :- हमल की दियत को गुर्रा कहते हैं और यह पाँच सौ दिरहम है।

गुसुब :- माले मुतकृब्बिम, मोहतरम, मन्कूल यानी ऐसा माल जो शरई लिहाज़ से काबिले कीमत और उसका लेना हराम हो नीज एक जगह से दूसरी जगह मुन्तिकल किया जासके उससे जाइज कब्जे को हटाकर नाजाइज कब्जा करना गसब कहलाता है जबकि यह कब्जा हकीकतन न हो।

गुलामे माजून :- वह गुलाम जिसके आका ने उसे खरीद व फरोख़्त की इजाज़त देदी हो।

गनीमत :- वह माल जो जिहाद फी'सबीलिल्लाह के ज़रियेअ ताकृत के ज़ोर से हरबी काफिरों से हासिल किया जाता है।

गीबत :- किसी शुख्स के पोशीदा ऐब को (जिसको वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्द न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर जिक्र करना।

939 गैर मुस्तामिन :- वह शख्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें गैर कौम की सल्तनत हो) अमान लिये विगैर गया हो यानी • बीसवाँ हिस्सा हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़ में अमान लिये बिगैर गया हो। ग ं से शुरूअ होने वाले लफ्ज कर्ज किफाया :- फर्जे किफाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सब की जानिब से अदा होजाता है (यानी सब वरीउज्जम्मा होजाते हैं) और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाजे जनाजा वगैरह। ककीर :- वह शख्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिकदार हो तो तसकी हाजते अस्लिया में मुस्तगरक हो। 'ग' '**८**' से शुरूअ होने वाले लफ्ज कत्ले अमद :- किसी धारदार हथयार से करदन कत्ल करना कत्ले अमद कहलाता है मस्लन छुरी, खन्जर, तीर, नेजा वगैरह से किसी को करदन कत्ल करना। कत्ले शिब्हे अमद :- किसी को करदन कत्ल करे मगर हथयार या जो चीजें हथयार के काइम मकाम हैं उनसे कत्ल न करे मसलन लाठी से मार डाले। कत्ले खता :- ऐसा कत्ल जो खताअन (गल्ती से, भूल से) सरजद होजाये, खता चाहे फेअल में हो या गुमान में जैसे शिकार को गोली मारी और किसी इन्सान को जा'लगी या मुरतद समझकर कत्ल किया लेकिन वह मुसलमान था। कत्ल काइम मकाम खता (शिब्हे खता) :- (ऐसा फेअ्ल जिसमें कातिल के फेअ्ले इख्तियारी को दख्ल न हो) जैसे कोई शख्स सोते में किसी पर गिर'पड़ा और वह मरगया या छत से किसी इन्सान पर गिरा और वह मरगया। कत्ल बिस्सबब :- (ऐसा कत्ल जिसका सबब कातिल का फंअल हो मस्लन) किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में कुआ खोदा या पत्थर रखदिया या रास्ते में लकडी रखदी और कोई शख्स कुएं में गिरकर या पत्थर और लकडी से टोकर खाकर मरगया। कर्ज :- दैन की एक खास सूरत का नाम कर्ज़ है, जिसको लोग दस्तगर्दा कहते हैं। कसामत :- कसामत का मतलब यह है कि किसी जगह मकतूल पाया जाये और कातिल का पता न हो और औलियाए मकतूल अहले मुहल्ला पर कत्ले अमद या कत्ले खता का दावा करें और अहले मुहल्ला इनकार करें तो इस मुहल्ले के पचास आदमी क्सम खायें कि न हमने उसको कत्ल किया है और न हम कातिल को जानते हैं। किसास :- फाइल (यानी ज़ालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने (दूसरे के साथ) किया मुस्लन हाथ काटा . तो उसका भी हाथ ही काटा जाये। कीरात :- कीरात अस्त में निस्फ दानिक (यानी दिरहम का बारहवा हिस्सा) है। कियमी :- हर वह चीज जिसकी मिर्ल बाजार में न पाई जाये। 'ग' 'र्ज 'से शुरूअ होने वाले लफ्ज कफ्फारा :- वह सज़ा जो किसी गुनाह की तलाफ़ी के लिये शरअन मुकर्रर होती है जैसे रोजों का कफ्फारा। कफ्फ़ारा यमीन :- वह सज़ा जो कसम तोड़ने पर शरअन मुकर्रर होती है। कप्पारा कुल्ले खुता :- खुता से किसी को कुल्ल करने से जो कप्पारा लाजिम होता है उसको कप्पारा कुल्ले खुता कहते हैं। कफालत :- एक शख़्स अपने जिम्मे को दूसरे के जिम्मे के साथ मुतालवे में जम करदे यानी दूसरे की मुतालवे की जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेले। कफ़ील :- (ज़ामिन) वह शख़्स जो दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेलेता है। कलाला :- वह शख़्स जिसके मरने के वक्त कोई औलाद न हो और माँ, बाप भी न हों। किनाया :- ऐसा कलाम जिसका मुरादी माना चाहे हक़ीकी हो या मजाज़ी ज़ाहिर न हो अगर्चे लुगवी माना जाहिर हो। गवाही:- शहादत को गवाही कहते हैं। 'ग' '।' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़ लहन :- इस्तिलाहे कुर्रा में लहन से मुराद तजवीद के ख़िलाफ पढ़ना है। लुकता: - उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये। लकीत :- लकीत उस बच्चे को कहते हैं जिसको उसके घर वाले ने अपनी तंगदस्ती या बदनामी के खौफ से फेंकदिया हो। ग 🖰 से शुरूअ़ होने वाले लफ्ज माले मुतकृष्विम :- वह माल जो जमा किया जासकता हो और शरअन उससे नफा उठाना मुबाह हो। मुबाह :- इस्तिलाहे शरअ में मुबाह उसको कहते हैं जिसके करने और छोड़ने दोनों की इजाजत हो। मबीअ :- फरोख्त'शुदा चीज, वह चीज जो बेची जारही हो। मुत'रदिया :- वह जानवर जो कुएं में या पहाड़ से गिरकर मरा हो। मुत'लाहिमा :- वह ज़ख़्म जिसमें सर का गोश्त भी फटजाये। मुस्ल्लस् :- अंगूर का शीरा जो इस कदर पकाया जाये कि दो तिहाई खुश्क होजाये और एक तिहाई बाकी रहजाये। कादरी दारुल इशाअत -

मिर्ली :- हर वह चीज़ जिसकी मिर्ल बाज़ार में काबिले शुमार फर्क के बिगैर पाई जाये।

मजनून :- जिसकी अक्ल खत्म होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालियां दे शरीअत ने उसमें कोई अपनी इस्तिलाहे जदीद मुकर्रर नहीं फरमाई (मजनून) वही है जिसे फारसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महजूब :- ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मोजूदगी की वजह से कम होजाये या बिल कुल खत्म होजाये उसे महजूब कहते हैं।

मोहरिम :- वह शख्स जिसने हज या उमरे की नियत से एहराम बान्धा हो।

महरूम :- इस से मुराद वह वारिस् है जो भीरास् से किसी सबब की वजह से शरअन महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मुरिस का कातिल होने की वजह से।

मखरज :- इस्तिलाहे फराइज में मखरज से मुराद वह छोटे से छोटा अदद जिसमें से तमाम वुरस्। को बिला कस्र उनके हिरसे तकसीम किये जासकें।

मुदब्बर :- वह गुलाम जिसकी निस्वत मौला (मालिक) ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद उसका आजाद होना साबित होता हो। मुदब्बरा :- ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है या ऐसे अल'फाज कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आजाद होना साबित होता हो।

मुद्दई :- दावा करने वाला।

मुद्दआ'अलैहि :- जिसपर दावा किया जाये।

मदयुन :- जिसके जिम्मे किसी का वाजिब्ल अदा हक (दैन) हो, मकरूज।

मुराबहा :- कोई चीज खरीदी और उसपर कुछ खर्च किये फिर कीमत और खर्चों को जाहिर करके उसपर एक नफा की मिकदार बढ़ाकर उसको फरोख़्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं।

मुराहिक :- वह लडका जो अभी वालिंग न हुआ मगर उसके हमउम्र बालिंग होगये हों, उसकी मिकदार वारह बरस की उम्र है। मुरतद :- वह शख्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो जरूरियाते दीन से हो यानी जबान से किलिमाए कुफ्र बके जिसमें तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो यूंही बाज अफआल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफिर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुस्हफ शरीफ को निजासत की जगह फेंकदेना। (नऊजु बिल्लाह)

मुरतिहन :- जिस शख्स के पास कोई चीज रहन रखी जाये वह मुरतिहन कहलाता है।

मर्ज़ल'मौत: किसी मर्ज के मर्जुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं एक यह कि उस मर्ज में खौफे हलाक व अन्देशाए मौत कुब्बत व गल्बे के साथ हो, दोम यह कि उस गलबए खौफ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये।

मरहून :- उस चीज को कहते हैं जो गिरवी रखी गई।

मुज़ारअत :- किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन निस्फ निस्फ या एक तिहाई, दो तिहाईयां तकसीम होजायेगी उसको मुज़ारअत कहते हैं।

मुसाबकृत: - चन्द शख़्स आपस में यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबकृत लेजाये उसको यह दिया जायेगा।

मुसाकात :- वाग या दरख्त किसी को इस लिये देना कि उसकी खिदमत करे और जो कुछ उससे पैदावार होगी उसका एक हिस्सा काम करने वाले को और एक हिस्सा मालिक को दिया जायेगा उसका दूसरा नाम मुआमला भी है।

मुस्ताजिर :- किरायेदार को मुस्ताजिर भी कहते हैं।

मुस्तामिन :- वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें गैर कौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल इस्लाम में या मुसलमान दारुल कुफ्र में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तआर :- (आरियत दी हुई) चीज को मुस्तआर कहते हैं।

मुस्तईर :- जिसको चीज़ दीगई वह मुस्तईर है।

मस्तूरुल'हाल :- वह शख्स जिसकी अदालत और फिरक (यानी नेक, बद होना) लोगों पर जाहिर न हो।

मिस्कीन :- वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि

मुस्लम इलैहि: - बैअ सलम में चीज़ बेचने वाले को मुस्लम इलैहि कहते हैं।

मुस्लम फ़ीह :- जिस चीज पर अक्दे सलम हो उसको मुस्लम फ़ीह कहते हैं, मबीअ।

मुशाअ :- उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे गैर मोअय्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हिस्सों में इम्तियाज़ न हो।

मुश्तरी :- खरीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात: - काबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मुज़ारिब :- मुज़ारबत में काम करने वाला।

🗕 कादरी दारुल इशाअत -

नहर :- (फॅट के) हल्क के आखिरी हिस्से में नेजा वगैरह भोंक कर (दाखिल करके) रगें काटदेना।

नज़ :- इस्तिलाहे शरअ में वह इबादते मकसूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह खुद बन्दे पर वाजिब न हो, मगर बन्दे ने अपने कौल से उसे अपने जिम्मे उसे वाजिब करिलया हो मस्लन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ्ल अदा करूँगा इसे नजरे शरई कहते हैं।

नज़रें जरफ़ी: — अल्लाह के विलयों के नाम की जो नज़ मानी जाती है उसे नज़रें (उरफी और) लुगवी कहते हैं इसका माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि यह आप की नज़ है यह बिल कुल जाइज़ है यह बन्दों की दोसकती है मगर इसका पूरा करना शरअन वाजिब नहीं मस्लन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़ और फातिहां बुजुर्गाने दीन वगैरह।

नज़रे लुगवी :- नज़रे उरफी को नज़रे लुगवी भी कहते हैं।

निस्बते तबायुन :- अगर दो मुख्तलिफ अदद इस किरग के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें (तकसीम करें) और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उन में निस्बते तबायुन है जैसे 19 और 10.

निस्वते तदाखुल :- दो मुख्तलिफ अददों में छोटा अदद अगर बड़े को काटदे यानी बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तकसीम

होजाये तो उन दोनों में निस्वते तदाखुल है जैसे 16 और 4.

निरबते तमासुल :- अगर दो अदद आपस में बराबर हैं तो उन में निरबते तमासुल है जैसे 4=4 ।

निस्बते तवाफुक :- दो मुख्तलिफ अददों में से अगर छोटा बड़े को न काटे बल्कि एक तीसरा अदद दोनों को काटे तो उन दोनों में निस्बते तवाफुक होगी जैसे 8 और 20 कि इन्हें चार काटता है।

नतीहा :- वह जानवर जो किसी जानवर के सींग मारने की वजह से मरगया हो।

निफास :- वह खून जो बालिगा औरत के आगे के मकाम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है।

नफका: - नफका से मुराद खाना, कपडा और रहने का मकान है।

'ग' '9' से शुरूअ होने वाले लफ्ज

वदीअत :- जो माल किसी के पास हिफाज़त के लिये रखा जाये उस माल को 'वदीअत' और 'अमानत' कहते हैं।

वसी: – वसी उस शख्स को कहते हैं जिसको वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुकर्रर करे। वसियत: – बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मन्फअत का मालिक बनादेना।

वसियते वाजिबा :- जकात की वसियत और कप्फाराते वाजिबा की वसियत और सदका, रोजा व नमाज की वसियत को वसियते वाजिबा कहते हैं।

वसियते मकरूहा :- जैसे अहले फिस्क व मञ्सियत के लिये वसियत जब यह गुमान गालिब हो कि वह माले वसियत गुनाह में खर्च करेंगे।

वसियते मुबाहा :- जैसे अगनिया यानी मालदारों के लिये वसियत करना।

वसियते मुस्तहब्बा :- वसियते वाजिबा, मकरूहा और मुबाहा के इलावा कोई और वसियत करना वसियते मुरतहब्बा कहलाता है।

वती विश्शुबह :- शुबह के साथ वंती करना, यानी औरत से वंती हलाल न हो मगर उसे किसी वजह से हलाल समझकर वंती करना जैसे औरत तलाके मुगल्लजा की इंदत में हो और हलाल समझकर उससे वंती करले यह वंती विश्शुबह है।

वक्फ़ :- किसी शय (चीज़) को अपनी मिल्क से खारिज करके खालिस अल्लाह तआ़ला की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा बन्दगाने खुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।

वली :- वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।

'ग' 'ø' से शुरूअ होने वाले लफ्ज

हाशिमह :- वह जस्म जिसमें सर की हड्डी टूट जाये।

हिब्बह :- तोहफा देना किसी शख्स को एवज के बिगैर किसी चीज का मालिक बनादेना।

'ग' 'छ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

यमीन :- कसम, ऐसा अक्द जिसके ज़रीए कसम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख्ता इरादा करता

## बहारे शरीअत हिस्सा 1 से 20 तक के कुछ मुश्किल अलफाज और उनके माना

अबदी : जो हमेशा रहे, इजमालन : मुख्तसरन। अखलाके रज़ीला : बुरी आदतें। इस्तिहज़ा : हंसी, मज़ाक ठठ्टा करना। उतुलंअज़्म : बलन्द व बाला, इज्जत व अज़्मत और हौसले वाले। इन्स : इन्सान। अफ़ज़लुल'इबादात : तमाम इबादतों से अफ़जल। अकारत : जायेअ, बर्बाद। अदक : निहायत मुश्किल। अंगुश्तरी : अंगूठी। अख़बसुन्नास : लोगों में खबीस्तरीन। इआदा : दोबारा अदा करना। अन्देशा : फिक्र, खौफ, खयाल। इत्तिबाअं : पैरवी करना। ओझल : पोशीदा। अगल बंगल : आसपास।

ईधनः जलाने की चीज। इदराकः इहाता करना, पाना, दरयापत करना। उलूहियतः मञ्जूद होना। अखलाके फाजिला अख्डी आदते। अबुल'बशरः सब इन्सानों के बाप मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस्लाह'पज़ीरः इस्लाह कवूल करने वाला। अहकामे तबलीिग्याः अहकामे शरीअत। एअतिकादे'अज़मतः कद व मन्जिलत का अकीदा। अहकामे तशरीईयाः शरई अहकाम। अलमः दर्द। अजज़ाये अस्लियाः असली अजजा। अबदुल'अबादः हमेशा। अज़लः जो हमेशा से हो। इल्तिफातः मुतवज्जेह होना। इत्तिसालः मिलाप। इम्तियाजः फर्क, तर्जीह। इल्तिज़ामः किसी बात को लाजिम करलेना, ज़रूरी करलेना। इश्गालः काम, मश्गूल होना। अफ़शांः सोने चाँदी का बुरादा या मुकय्यश की बारीक कतरन।

इस्तेहकाकः हकः तलब करना, इकामतः कयाम करना, ठहरना। इक्तिदा-ए-जनः औरतों का मुक्तदी होना। अदईया : दुआयें। **इतमाम** : मुकम्मल करना। **उम्मी** : अनपढ़। हुजूर के लिये जब उम्मी बोला जायेगा तो उसके माना होंगे जिसने किसी से लिखना पढ़ना न सीखा हो। एअ्राबी गुल्तियां : जबर, जेर, पेश की गुल्तियां। ऊला : पहला। अहवाल : हौल की जमा, खौफ, घबराहट। अगर : एक किस्म की लकडी जो जलाने से खुशबू देती है। इस्तेहबाब : मुस्तहब होना। इफ़ाका : मर्ज़ में कमी। इबाहत : जाइज़ करदेना, मुबाह करदेना। अव्वल, अव्वल : शुरूअ़ में, आगे आगे। इस्तिख्रफाफः हल्का समझना, हकीर समझना। इर्तिदादः मुर्तद होना। इन्तिशारः शहवत, तितर बितर होना। इक्तिफाः काफी समझना, किफायत करना। परा : सफ्। अजीर : उजरत पर काम करने वाला। इस्मे जलालत : अल्लाह तआला का नाम। इआनतः मदद। इक्तिसारः इक्तिफा। इन्हिराफः : फिर जाना। औलाः बेहतर। अस्ना-ए-खुतबाः खुतबे के दौरान। इख्तिलातः मेल. जोल। अंख्याराः आँखों वाला। अजदहाम भीड़। इमामते जुनाः औरतों की इमामत। अफवाह : वे अस्त बात। अन्जान : ना'वाकिफ। इज़्न : इजाजत। अय्यामे'नहर : कुर्बानी के दिन। औन्धा लेटना : पेट के बल लेटना। अपाहिज : लूला, लंगडा। औराद : वजइफ। इआ़दा : लौटाना। अदना : कम से कम। अस्तर : नीचे की तह। अस्तबल : घोड़े बान्धने की जगह। ईमान बिल'ग़ैब : गैव पर ईमान लाना। अअ्जूबा : अजीव चीज़। असनाफ़ : किस्में। अब : बादल । अज्कार : वजाइफ । असमा-ए-तृय्यिबा : पाकीजा नाम । अज्कारे तृवीला : बड़े बड़े वजाइफ । अङ्ज्जा अजीज की जमा, रिश्तेदार। अचकन : एक लिगस जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। उन्स्यैन : खुसये, फोते। अस्नाए अज़ान : अज़ान के दौरान। इज़्दहाम : भीड़। अस्नाए नमाज़ : नमाज़ के दौरान। अबरा : ऊपर की तह। उफतां व खेजां : गिरत पडते, बदहवासी की हालत में। इत्तिबाए हक : हक की पैरवी। इस्तिमदाद : मदद चाहना। इज्तिअ व फ़िराक : मजमा व तन्हाई। अमरद : वह लडका या मर्द जिसको देखने या छूने से शहवत पैदा होती है। ब'तरीके मसनून : सुन्नत के मुताबिक। औलिय-ए-मय्यित : मरने वाले के सर'परस्त। उगलदान : थूकने का वर्तन। आतिशज़दगी : आग लगने। इज़्न : इजाजत, इग़लाम : लडको के साथ बदफेली करना, इआनत : मदद करना, अम्र : बात, हुक्म, अहवतः ज्यादा मोहतात। इआदा कियाः दोहराया। उमूरः मुआमलात। औलियाः वली की जमा, सरपरस्त। इन्जाल : मनी का निकलना। अरजानी : सस्ताई। एअ्जाज़ : इज्जत, मरतवा। अन्देशा : फिक्र, खौफ, खटका। अस्। सुल'बैत : घरेलू सामान । अपाहिज : चलने फिरने से माजूर । इत्तिसाल : मिला हुआ होना । अन्दामे नहानी : औरत की शर्मगाह। इजाफत: निरबत। उसूल: यानी माँ, बाप, दादा, दादी वगैरह। इस्तिहजा: मजाक करना। असील: जो अपना मुआमला खुद तय करे। उन्स्यैन : खुसिये। इफाका : मर्ज में कमी। इख्तियारे फस्ख : खत्म करने का इख्तियार। अस्बाब : साज व सामान । अस्रे बद : बुरा अस्र । अक्ल्ल : सबसे कम । इर्स् : मीरास् । अंख्यारा : सहीह नजर वाला । अगुनिया : मालदार लोग । अस्ना-ए-मुद्दत : दौराने मुद्दत । एइतियाज : जुरुरत । एच, पेच : मकर व फरेब वाली । उमरा अमीर लोग। इदराक : समझ'यूझ। एअ्राज़ : रूगर्दानी करना। अन्सब : ज्यादा मुनासिव। अदना दर्जा : कम दर्जा। अमलाक व अमवाल : माल व जायदाद। इज्तिनाब : किनारा'कशी, एहतिराज। अकारत : जायेअ्। इस्तिब्दाल : वाहमी तवादला। अस्नाए साल : दौराने साल। उमूरे खैर : भलाई के काम। इम्तिदादे जुनून : जुनून का तवील होना। इम्तियाजः फ़र्क्। इमलाः लिखवाना। ईफ़ा करनाः पूरा करना। एहतिकारः गल्ला रोकना, जखीरा अन्दोजी करना। इबरा : मुआफ करना। अज़'सरे नो : नये सिरे से। इमज़ा : नाफ़िज़ करना। औसतः : दरम्याना, दरम्यानी। अन्देशानाक : खतरनाक । उम्मुल'ख़बाइस् : बुराईयों की जड़ । इत्तिहाम : तोहमत लगाना । इन्सिदाद : रोकथाम । अत्वार : आदते । इक्तिफा : किफायत, कुनाअत । इन्किताअ : मुन्कृतेअ होना । इन्तिफा : नफा हासिल करना । अस्।स्। : माल व असबाब ।

असह : ज्यादा सहीह | असनाफ : अकसाम | इश्तिबाह : शक व शुवह | अबरा : दोहरे कपड़े की ऊपर वाली तह । उममे साबिका : गुजश्ता उम्मते, पहली उम्मते। इस्कात : साकित करना, बरकरार न रखना। इन्तिसाब : मन्सूब। इन्जिबात : पैवरतागी। इस्तेहकाक : किसी का हक साबित होना। इसालतन : ब'जाते खुद। इन्तिकाले दैन : दैन (कर्ज) की मुन्तकली। इज्तिमाञ् ः इकट्ठा होना। एहतियात् का मुक्तजी : एहतियात् का तकाजा। अटकल पच्यू : ऊट पटांग। अहले शहादत : जो गवाही देने के काबिल हो। अमीन : जिसके पास अमानत रखी जाये। इतलाफे माल : माल का जायेअ करना। अम्लाके मुरसला : वह जायदाद जिसमें मिल्कियत का दावा किया जाये और मिल्कियत का सबब बयान न किया जाये। अरबाबे हाजत : जरुरत मन्द लोग। अहदुज्जौजैन : मियाँ बीवी में से एक। अशरफ़ी : सोने का सिक्का। इंख्तियारे ताम्म : मुकम्मल इंख्तियार। अजीर : उजरत पर काम करने वाला। इन्बिसात् : खुशी। अक्रिबा : अक्रारिव करीबी रिश्तेदार। इज्न : इजाजत। अहबाब : दोस्त। एहतिराज : बचना। उखरवी : आखिरत से मुतअल्लिक। अम्र : बात, हुक्म, मुआमला। औलिया : शरई या कानूनी सर'परस्त। इश्तिगाल : मशगूल होना। इजाबत : कबूल करना। एहतिमाल : शक । इजाफत : निरवत । इस्तीफा : पूरा करना । इन्सिदाद : रोकथाम । इख्तियारे : फरख किसी मुआमले को खत्म करने का इख्तियार। इलहाह : मिन्नत समाजत करना। इस्तेअदाद : काबिलियत। इफ्रात व तफ्रीत : कमी, बेशी, गैर मोअतदिल हालात। अफ़लास : तंग'दरती। इज़ाला : जाइल करना, दूर करना, मिटाना। अअ्रज : लंगडा। अअमशः : कमज़ीर निगाह वाला। अहवल : भेंगा, टेढ़ी आँख वाला। उलफत : मोहब्बत। इबहाम : पोशीदा। इन्हिदाम : गिराना, मिरमार करना। अन्देशा : गुमान। ईसा : वसियत करना। अक्रब : क्रीवी रिश्तेदार। इर्तिदाद : मुर्तद होना। इस्तिक्रा : तलाश, जुरतुजू, गौर व फिक्र । उचक्का : उचक लेने वाला, चोर । उधेड़ना : खोलना । इख्तिराअ् : मनघडत । औराम : वर्ग की जमा, सूजन। अअमा : अन्धा। इकराम : इज्जत व एहतिराम। अआजिम : अजमी लोग, गैर अरबी लोग। इस्तिगास्। : फ्रयाद। अखाड़ा : कुश्ती का मैदान। अबअद : ज्यादा दूर। अनगिन्त : बेशुमार। अकहरी :

(आ ) से शुरूअ होने वाले शब्द

आँख के कोये : नाक की तरफ आँख का कोना। आड़ा : तिर्छा। आयाते दुआईया व स्नाईया : वह आयत जिनमें दुआओं और अल्लाह तआ़ला की हम्द व सूना का जिक्र है। आबरू : इज्जत। आमेजिश : मिलावट। आतिशज़दगी : आग लगने। आसाइश: आराम, स्कून। आफताब ढलकने: जवाल पजीर होना। आहट: पाँव की आवाज। आलाते हर्ब ः लडाई के हथयार। आफताबा ः दस्ता लगा हुआ लोटा। आलूदा ः नापाक, नजिस, लुथड़ा हुआ। आंचल ः दीपट्टे का पल्लू। आजाद कुनिन्दा : आजाद करने वाला। आमद व रफ्त : आना जाना। आफ़ते समावी : कुदरती आफ़त। आंचल : दापट्टे का सिरा, दामन का किनारा। आढ़त : एजेन्सी वह जगह जहाँ सौदागरों का माल कमीशन लेकर बेचा जाता है। आमादा ब'फ्साद : लडाई झगडे पर तैयार होना। आतिशकदा : मजूसियों का इबादतखाना। आढ़ती : कमीशन लेकर माल वेचने वाला। आड़ : रुकावट। आलाम मसाइब : तकालीफ़। आफ़त : मुसीबत। आलाम : अलम की जमा रन्ज व गम। आफ्ताब : सूरज। आमेजिश : मिलावट। आब'पाशी : जमीन को पानी देना। आबरू : इसमत, इज्जत। आसारे रुज्लियत : मर्द होने की निशानियाँ। आसूदा : जिसकी भूक मिटचुकी हो।

('ब' ) से शुरूअ होने वाले शब्द

बालाई : ऊपरी। बेहिस : जिसकां किसी का एहसास न हो, जो हरकत न करसके। ब'दर्जहा : बहुत ज्यादा कई दर्जे। बाज पुर्स : पूछगछ। बच्ची : वह बाल जो ठोढ़ी और होन्ट के बीच में होते हैं। बेबाक : वेख़ौफ, बेहया। बालाख़ाना : ऊपर वाला हिरसा। बे'गुबार व बुखार : बुखारात और गर्द के बिगैर। बराहे जहल : ना'वाकिफी, जिहालत की बिना पर। बन्दिशः गिरह। भड़काः मुश्तइल होना। ब'गोशेः दिल तवज्जोह से। बिदकाः उरकर चौंकना। बाकुलाः लोविया। भोंक देना : घाँपना। बिऐनिही : इसी तरह। बिस्तम : बीस। बुरहान : दलील। ब'नज़रे'हिकारत : तौहीन की नज़र से। बेआबरूई : बेइज्जती। बराहे इख्तिसार : मुख्तसर करने के लिये। बरीउज्ज़म्मा : जिम्मेदारी से वरी। बेरीश : दाढी के विगर। बतः वतुख। ब'मुजिबः मुताबिक्। बिला तअम्मुलः वे'सोचे समझे। बराअ्तः निजातः छुटकारा। बारः बोझ। बस्ता : जमा हुआ। बदले किताबत : वह माल जिसके बदले मुकातब गुलाम को आज़ादी मिले। भाल : बरछी का फल। बैरून : वाहर। बटा : बल दिया, लपेटा। बदू : अरब के खाना ब'दोश लोग। बादयान : सौंफ़। बे'दस्त व पा : हाथ पाँव के विगर। ब'खौफ़े तत्वील : तवालत के खौफ़ से। बुलाक़ : एक जेवर जो कि नाक में पहनते हैं। बम : घोड़ा गाड़ी का बास जिसमें घोड़ा जोता जाता है। बदले खुला : वह माल जिसके बदले में निकाह जाइल किया जाये। बित्तख्सीसः खुसृसियत के साथ। बिला तकल्लुफ : वे रोक टोक। बशाशत : खुशी। बजरा : एक किरम की गोल और खूबसूरत कश्ती। बिल'अक्स : खिलाफ। ब'उज़ : उज़ के साथ। बैअ़ व शिरा : खरीद व फरोख़्त। ब'दिक़्कृत : मुश्किल से। बुकवी : कपड़ों की छोटी गठरी। बिलकुल सिम्ते रास : बिलकुल सर के ऊपर। बहली का खटोला : बैलों की छोटी गाडी। तम्लीकः मालिक बनादेना। बौल व बराजः पेशाव व पाखाना। बहाइमः चौपाय। बि'फ्ज़िलही तआ़लाः अल्लाह तआला के फज्ल से। बुन्दिकियां : छीटे। बुका : रोना। बिला'सौत : बिगैर आवाज। बेश कीमत : ज्यादा कीमत। बय्यन : वाजेह, साफ। बेख कनी करना : थानी जड़ काटना। बुलूग : बालिग होना। बद खुल्की : बद अख़लाकी। बाइसे नंग व

बहारे शरीअत -आर : बे इज्ज़ती व रुसवाई का सबब। बयक अक्द : एक ही अक्द के साथ। ब'दरजहा : कई गुना, बहुत ज्यादा। बादे हुत्क : आज़ादी के बाद। ब'नज़रे एहतियात : एहतियात का लिहाज़ करते हुए। बुत परस्त : बुतों की पूजा करने वाला। बद्न : बिगैर। ब'लफ्जे शहादत : गवाही के लफ्ज़ के साथ। बन : जंगल। बिला हाइल : बिगैर आड़ के। बुग्ज़ : नुफरत, दुशमनी। बन्दिश : बन्धन, गिरह। बिला कस्द : इरादे के विगैर। बाग : लगाम। ब'तीबे खातिर : खुश दिली से। ब'मन्जिलए गुस्ब : गुस्ब के काइम मकाम। बद मस्त : नशे में धुत। बुकारत : कुंवारापन। बर बिनाए एहतियात : एहितियाती तौर पर। बद खुल्क : बुरे अखलाक वाला। बलाए जान : जान के लिये मुसीबत। बुटना लगाना : उब्टन लगाना। बेश्तर : ज्यादा। ब'क्दरे किफायत : जितनी मिकदार काफी हो। बद बातिनी : दिल की बुराई। बिल'क्स्द : इरादतन। बशारत : खुशखबरी। बलादे इस्लामिया : इस्लामी ममालिक। बरीउज़्ज़िम्मा : सुबुकदोश। बहुतेरे : बहुत से। ब्शरह : चेहरा। बाज पुर्स : पूछ गछ। बि'ऐनिही : बिलकुल उसी तरह। बदूने दावा : दावा के बिगैर। बिला मीआद : मृहत के बिगैर। बय्यिना : गवाह। बराअ्त : निजात, छुटकारा। बान्दी : लौन्डी। ब'मुकतजाए कफालत : किफालत के तकाजे के मुताबिक। ब'मन्जिलाए बैअ: खरीद व फरोख्त के काइम मकाम। बि'शर्तिल'एवज : बदले की शर्त के साथ। बद अस्रात : बुरे अस्रात। बे वक्अती : बे कदरी। बेबाक् : अदा करदेना। भेस : रूप। बावला : पागल। बाइआु : करोख़्त करने वाला। बैते मुअय्यन : मख़्सूस कमरा। बदीही बात : वाज़ेह बात। बाइसे निज़ाअ : झगड़े का सबब। बेजा : ना मुनासिब। बे महल : बे मौका। बखूर करना : धूनी लेना। बिला तकदीम व ताखीर : आगे पीछे किये बिगैर। ('प' 🕳 से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

वैहम : लगातार। पछताना : अफ़सोस करना। पय दर पय : लगातार। पायँती : क़दमों की जानिब। पासदारी : लिहाज, मुरव्वत । पैरूए शैतान ः शैतान के पैरूकार । पायताबा ः जुर्राब । पाल्ती मारना ः चारजानू बैठना । परागन्दा ः परेशान । पसे पुश्त : पीछे। परगना : ज़िला का हिस्सा। पालेज़ : खेत। पहुँचियां : एक ज़ेवर जो कलाई में पहना जाता है। पली : तेल या घी निकालने का आला। फुरैरी : रुई का टुकड़ा। प्यादा : पैदल। प्याल : चावल का भुस। पपोटों : जिस्म का वह हिस्सा जो आँख से मिला होता है। पयर : अनाज साफ करने की जगह। पुरसाने हाल : हाल पूछने वाला, मददगार। पुश्ते दस्तः हाथ की उल्टी तरफ। पेश्तरः पहले। पै'दरपैः लगातार। पहलूतिहीः किनाराकशी। पोस्तीनः खाल का कोट। पालकी : डोली। पुजारी : मन्दिर वगैरह का पुजारी। पालेज : खरबूजा, तरबूज वगैरह का खेत। पोन्ड : सोलाह ओन्स, आधा किलो कुछ कम वजन। पुट्ठे : जानवर की दुम के ऊपर वाला हिस्सा। पोत : सूराख वाला शीशे का छोटा दाना जो मोती की तरह होता है। पारसा : मुत्तकी, परहेजगार। पन्च : हकम, फैसला करने वाला। परत : कागुज़। परस्तिश : इबादत करना। पेड़ : दरख़्त। परदेस : दूसरा मुल्क। पत्तर : धात की चादर। पघा : वह लम्बी रस्सी जो गले से जुदा होने या भटक जाने वाले जानवर के पिछले पाँव में बान्धकर चरने को छोड़ा जाता है। परनाला : बालाख़ाने या छत की नाली। पन्सारी : देसी दवाईयां, जड़ी'बूटी बेचने वाला। पेश्तर : पहले। पहलूतही : किनाराकशी। पछीत : मकान की पिछली दीवार। पेड़ : दरख़्त। पारसाई : पाकदामनी। पलाऊ : पाला हुआ। पछाड़ना : ज़मीन पर

पटखदेना । (त ः से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

तकफ़ीर : काफ़िर करार देना। अबद : जो हमेशा रहे। तन्ईमे कृब्र : कृब्र की नेमतें। तदलील : गुमराह कुन्तर देना। तहनशीन होना : नीचे बैठ जाना। ब'तकल्लुफ : तकलीफ उठाकर कोई काम करना। तुख्म : बीज। तिकयादार : कृबिस्तान की निगरानी करने वाला। तन्क़ीस : घटाना, कम करना। तौक़ीतदाँ : इल्मे तौक़ीत का जानने वाला। तअ़र्रुज़ ः सामने आना, रोकना। तारिक : छोड़ने वाला। तजहीज़ व तकफ़ीन : मुर्दे के कफ़न दफ़न का इन्तिज़ाम। तसल्लुत : गुल्बा। तख्मीना : अन्दाज़ा। तफ़सीक् : फ़ासिक् क़रार देना। तरतील : हुरूफ़ को ठहर ठहरकर अदा करना। तहलील : लाइला'ह इल्लल्लाह पढ़ना। तज़ल्लुल : आजिज़ी करना, अपने आप को हक़ीर समझना। तआ़रुज़ : दो चीज़ों का आपस में मुखालिफ होना। तहते तसर्रुफ् : इख़्तियार में। तवंगर : दौलत, अमीर, मालदार। तल्फ : जाइअ्। तकान : थकन। तुन्दी : तेज़ी। तुन्द मिज़ाज : सख़्त मिज़ाज। तोशा : ज़ादे राह। तिफ़र्क़ा : फ़र्क़। तक़लील : कमी करना। तफ़ावुत : फ़र्क। तुन्द ख़ू : सख़्त मिज़ाज। तर्क : छोड़ना। तलफ़्फ़ुज़ : लफ़्ज़ का मुँह से अदा करना। तहफ़्फ़ुज़ : हिफ़ाज़त। तवस्सुतः दरम्याना। तमव्युलः मालदारी, दौलतमन्दी। तफ़रीकः जुदाई। तम्लीकः मालिक बनाना। तसल्लुतः गलबा। तल्खः बद'मजा, कड़वा। तहालुफ्ः बाहम कसम खाना। तसर्रुफ्ः अमल दख्ल, इस्तेमाल में लाना। तोशकः पलग का बिधौना। तीन रुब्आः चार हिस्सों में से तीन हिस्स। तशदुदः सख्ती, ज्यादती। तफवीजः सिपुर्दं करना। तजहीज व तकफ़ीन : मय्यित के कफ़न दफ़न का बन्दोबस्त करना। तसदुक : सदका देना। तदारुक : तलाफ़ी। तमस्खुर : मज़ाक उड़ाना। तोशा : रास्ते का खर्च। तमामियत : मुकम्मल होना। तमत्तोअ : लुत्फ उठाना, फायदा हासिल करना। तगईरे : शरअ : शरई हुक्म का बदलना। तअ्मीम : आम करना। तल्फ : जाइअ्। तहम्मुल : बर्दाश्त। तमादो : अरसए दराज तादीब : अदब सिखाना। तकज़ीब : झुटलाना। तअ़हुद : तअ़्दाद में ज़्यादा होना। तज़य्युन : बनाव श्रंगार! तौकील : विकील बनाना। ताबेअः : मातहत। तुर्शरुई : बद'मिज़ाजी, गुज़बनाक होना। तअर्रुज़ : बेजा मुदाखलत। तहकीर :बेहुरमती, <sup>बैअदबी</sup>, तौहीन। तज़िक्याए शुहूद: गवाहों की जांच पड़ताल। तसादुक: एक दूसरे की तस्दीक करना। तफ़ावुत: फ़र्क,

इंख्तिलाफ़। तौलियत : माले वक्फ की निगरानी करना। तबरोंअं : एहसान, बख्रिशश। तनाकुज़ : तआरुज, तजाद, इख्तिलाफ्। तअ्लीकी वज़ीफा : ऐसा वज़ीफा जो किसी शर्त पर मोअल्लक हो। तिश्ना : अधूरा, ना'मुकम्मल। तमीम : तगईर व तब्दीली। तख्य्युल : तसव्वुर, क्यास। तक्रर्रर : मुक्र्रर करना। तवंगर : मालदार, अमीर। थोड़े दाम : मामूली कीमत। तत्व्वोअ : नफल के तौर पर। तशहीर : एअलान करना। तसरीह : साफ और वाजेह। तमल्लुक : मालिक बनना। तगय्युर : तब्दीली। तत्रबीक : मुताबकत। तहकीम : किसी को हकम बनाना। तकाजा : मुतालबा। तराजी : बाहमी रजामन्दी। तअही : ज्यादती। तदीद : किसी बात को रद करना। तब्अन : ताबेअ होकर। तसर्रफ : खर्च करना। तसहुक : सदका देना। तमामियत : तमाम होना। तुज्जार : ताजिर लोग। तअद्दी : ज्यादती, बेजा : तसर्रुफ्। तरदुद : शक व शुबह। तअप्रफुन : बदबू। तकर्रब : नज़्दीकी। तस्कीन : इत्मिनान। तर्कीब : तदबीर। तहर्री : गौर व फ्रिक्र। तगाफुल : बेतवज्जोही। तमक्कुन : कुदरत, कब्ज़ा, मुम्किन होना। तम्लीक : मालिक बनाना। तलफ़ : जाइअं। तकज़ीब : झुटलाना। तुर्श रूई : बद मिजाजी। तअमीम : आम करना। तसरीह : वाज़ेह करना। तगय्युर : तब्दीली। तिहाई : तीसरा हिस्सा। तस्लीम : सिपुर्द करना। तगईर : बदल देना। तकसीम कुनिन्दगान : तकसीम करने वाले। तकल्लुफात : नुमायश् जाहिरदारी। तशब्बोह : यानी मुशाबहत इख्तियार करना। थिरकना : अअ्जा को हरकत देना। तादीब : अदब सिखाना।

ठगना : धोकं से कुछ लेलेना। सिकृह : मोअ्तबर। सिकृले समाअत : ऊँचा सुनने का मर्ज़। सुलुस् : तिहाई, तीसरा हिस्सा। सुबूते मिल्क : मिल्कियत का सुबूत। सि्कृह : मोअ्तबर, मोअ्तमद। स्।िलस् : फ़ैसला करने वाले। स्।नी :

दुसरा।

जमीअ : तमाम। जाए इमामत : इमामत की जगह। जस्त : छलांग लगाना। जुज़्दान : गिलाफ । जज़अ व फ़ज़अ : रोना पीटना। जान कनी : मौत के लमहात में सांस उखड़ना। जहल : बे'इल्मी। जिल्क : मुश्त'ज़नी। जुवा : वह लकड़ी जो गाड़ी या हल के लिये बैलों के कन्धों पर रखी जाती है। जनाई : दाई। जांगुज़ा : जान घटाने वाला। जर्रार : कसीर लश्कर। जाए'निजासत : निजासत की जगह। जुम्बिश : हरकत। जौक जौक : गिरोह के गिरोह। झिरी : शिगाफ। जदाल : झगडा। जुमरुक : कस्टम हाउस। जहर : ऊँची आवाज़। जमरों : जमरह की जमा मिना में तीन मकामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं। झूल : घोड़े के ऊपर डालने का कपड़ा। जमीअ़ मा'सिवा अल्लाह : अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज़। जिला देना : ज़िन्दा करना। जदी मुनासबत : आबाई निस्बत। जुगाली : हैवानात को अपने चारे को मेअ़्दे में से निकालकर मुँह में चबाना। जिर्मदार : जिस्म रखने वाला। जुनुब : वह आदमी जिसे जिमा या एहतिलाम की वजह से गुस्ल की हाजत हो। जब्बारीन : जब्बार की जमा, जालिम'तरीन। जवारेह : इन्सान के हाथ पाँव और दीगर अअजा। जमादात : जमाद की जमा बे'जान चीजें जैसे धात पुत्थर वगैरह। जुम्लतन : यकबारगी। जमघटा : हुजूम, भीड़। जमाल : ख़ूबसूरती। जारिया : लौन्डी, कनीज़। जायदादे : मन्कूला वह चीज़ें जिनको दूसरी जगह मुन्तकिल किया जासकता हो मस्लन सामान वगैरह। जबरन : ज़बर'दस्ती, मज़बूर करके। जुस्सा : जसामत, जिस्म। जहल : ला'इल्मी। जायदादे गैर मन्कूला : वह जायदाद जिसको दूसरी जगह मुन्तिकल न किया जासकता हो मस्लन जमीन, मकान वगैरह। जारूबकश ः झाडू लगाने वाला। जहतः सिम्त, तरफ, सबब। जूदतः खूबी उम्दगी। जवारः पड़ोस। जुम्ला मसारिफ्ः तमाम अख़राजात। जन्जाल : मुसीबत। जायदादे मौकूफा : वक्फ की गई जायदाद। जहालत : बेइल्मी। जिन्स : किस्म। जार्र : पड़ोसी। जब : ज़बर'दस्ती। जारेह : ज़ख्मी। जुस्तजू : तलाश। झिल्ली : बारीक खाल। जायदादे मबीआ : बेची हुई जायदाद। जसारत : जुरअ्त। जोतना : हल चलाना। जुज़्दान : वह बस्ता जिसमें कुर्आन मजीद रखते हैं। जिन्से अर्द : जमीन की किरम।

('च' 🚱 से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

चोली : गिलाफ । चाह : कुआँ । चुपका : खामोश । चन्चल : शोख । छुटाना : छुड़ाना । चर्से : चमड़े का बड़ा डोल । चुगा ः जुब्बा। चितः पीठ के बल लेटना। छिदरेः फ़ासिले, फ़ासिले से। चाबुकः कोड़ा। चुंगीः एक तरह का टैक्स। चुन्धाः कमज़ोर बीनाई वाला। चर्सा : चमड़े का डोल। चुनाई : ईंट या पत्थर से दीवार उठाना। छीज : कमी। चालबाज़ : धोकेबाज्। चलन : राइज। छाती : पिस्तान। चुगा : जुब्बा, खाल का कोट। चान्द मारी : निशाने बाजी। छल्ला : एक किरम की अंगूठी। चन्दला : गन्जा।

('ह' ८ से शुरूअ होने वाले शब्द)

हादिस् : अदम से वुजूद में आना। हुदूस् : वुजूद में आना। हसना : नेकी। हरकात व सकनात : आदत व अतवार। हिफ्जे इलाही अल्लाह तआ़ला की अमान। हुई : जिन्दा। हिकमते बालिगा : कामिल हिकमत। हुसनात : नेकियां। हिकम ः हिकमतें। हसबे मरातिब ः मरतबे के मुताबिक। हिल्लत ः हलाल होना। हत्तल'वुसअ ः जहाँ तक होसके। हिजाब पर्दा। हाइल : रोक, आड़। हल्क : सर मुन्डाना। हज्जे मबरूर : मक्बूल हज। हामियान : हामी की जमा, हिमायती। हक्कुल'अब्द : बन्दे का हक्। हत्तल'इम्कान : जहाँ तक मुम्किन हो। हाजते ज़ाहिरा : ज़ाहिरी हाजत। हश्फ़ा आलए'तनासुल की सुपारी। हुर्मते नमाज : कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज के खिलाफ हो। हरबी दारुल'हर्ब में

हक्के फस्ख : मन्सूख करना। हिल्लत : हलाल होना। हुसाम : तेंज तलवार। हक्के कराबत : रिश्तेदारी का हक।

('ख' ८ से शुरूअ होने वाले शब्द)

हालिक् : बाल मून्डने वाला। हिरमान : महरूमी।

खर्णिफ ः हल्का। खरफ ः जमीन में धंसना। खुराफात ः बे'हूदा बातें। खासिर ः नुकसान उठाने वाला। खुसूफ ः चाँद गिरहन। खल्क ः मखलूक। खुल्लत ः बे'पनाह मोहब्बत। ख़ैरुन्नास ः लोगों में से अच्छा। खातिर मलहूज ः लिहाज करते हुए। खतरा ः डर, ख़ौफ। खुरा'ख्वान ः अच्छी आवाज से पढ़ने वाला। खाम ः कच्ची। खुर्मा ः खजूर, छुआरा। खलाइक ः खलीका की जमा मख्लूक। खुदरो ः अपने आप उगा हुआ। ख़ौफ और रवा रवी ः ख़ौफ व घबराहट। खुन्सा ः हिजडा। खिलकृत ः पैदायशी हैयत। खुसूमत ः झगड़ा। ख़ुद्दाम ः ख़ादिम की जमा खिदमत करने वाला। खुराखुल्क ः अच्छे अखलाक। खतर ः खौफ, खतरा। खुनकी ः ठन्डक। खुराफत ः बेहूदा गुफ्तगू। खुराखुल्क ः अच्छे अखलाक। खतरा ः नुकसान। खुरुज ः बाहर निकलना। खिल्कृतन ः पैदायशी तौर पर। खुम ः शराब का मटका। खिरमन ः गल्ले का ढेर जिस से भुस अलग न किया गया हो। ख्यानत ः अमानत में ना'जाइज तसरुंफ। खाजिन ः खजान्ची। ख्यालाते फ़ासिदा ः बुरे ख्यालात। ख्यार ः इख्तियार। खफ़ीफ ः हल्का। खफ़ीफुल'अक्ल ः कम अक्ल। खसम ः मद्दे मक़ाबिल। खसीस ः बखील, हक़ीर। खुसूमत ः अमानत में नाजाइज तसरुंफ। ख़ल् करना ः मिक्स करदेना। खरीफ ः मौसमे खिजां। खारिश्ती ः जिसे खारिश की बीमारी हो। खुदसिताई ः अपनी तारीफ आप करना। खिल्का ः पैदायशी तौर पर। खसारा ः नुकसान। खफ्या ः छुपाकर। खुसूमत ः झगड़ा। ख़ाइब व खासिर ः महरूम, और नुकसान उठाने वाला। खुदरौ ः कुदरती उगने वाला। खलूक ः एक खुराबू जो अम्बर, मुश्क, काफूर की मिलावट से बनती है। ख़ारिशी ः जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। खुत्रस्ता जो अम्बर, मुश्क, काफूर की मिलावट से बनती है। ख़ारिशी ः जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। खिलकृत ः बनावट, पैदायश।

('द' ')' से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

दस्त'बस्ता : हाथ बान्धे। दुश्नाम : गाली। दमवी : जिसमें बहता हुआ खून हो। दल'दार : जिसका जिस्म हो। दल : जसामत। दबीज़ : मोटा। दाई : बुलाने वाला। दहशतनाक : भयानक। दिक्खन : जुनूब की सिम्त। दस्तगाह : महारत। दीवान : अश्आर और इल्मे उरूज़ की किताबें। दुहाई : किसी को पुकारकर मदद के लिये बुलाना। दगा : धोका। दफ्अू ः दूर करना। दो'चन्दः दुगना। दहनः मुँह। दरपेशः सामने। दालानः बरआमदा। दानिस्ताः जानबूझकर। दाये चलाना : अनाज गाहना। दर्दआगीं : दर्द से भरा हुआ। दहकानी : देहाती, इससे मुराद देहात का रहने वाला नहीं बल्कि जाहिल मुराद है चाहें वह शहरी ही क्यों न हो। दफ़ीना : दफ़न किया हुआ माल। दुनिया व माफ़ीहा : दुनिया और जो कुछ इसमें है। दैन : कुर्ज़। दुनिया : गुजश्ती दुनिया ख़त्म होने वाली। दस्ती : हाथ के जुरीए। धान : चावल। दरिकनार ः एक तरफ्। दो चित्तियां : दो काले नुक्ते। दानिस्ता : जानबूझकर। दाम : रूपये, पैसे। दिक्कृत : दुश्वारी। दालान : बरआमदा। धन : माल व दौलत। दर्दे ज़ेह : बच्चा पैदा होने का दर्द। दिल'बस्तगी : दिल लगना। दारुल'क्ज़ा : अदालत। दिलैर : बेख़ौफ़। दैने मीआ़दी : वह दैन जिसकी अदायगी का वक्त मुअय्यन हो। घत : बुरी आ़दत। दरबान : मुहाफ़िज़, चौकीदार। दिनाअत : कमीनगी। दस्त ब'दस्त : हाथों हाथ यानी नकद। दीनदार : नेक आदमी। दियानात : दीनी मुआ़मलात। दस्तावेज़ : किसी मुआ़मूले का तहरीरी सुबूत। दस्त'बरीदा : हाथ कटा हुआ। दावए सर्का : चोरी का दावा। दीनी हमिय्यतः दीनी जोश व जज़बा, दीनी गैरत। दफ्अतनः अचानक। दलालः कमीशन लेकर माल बेचने वाला। दरकार : ज़रूरी, मत़लूब। दस्त'गर्दा : ऐसा कर्ज़ जो कम मुद्दत के लिये दिया जाये। दैनदार : मकरूज़। धमक : किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़। दुख़ूल : हम्बिस्तरी, मुजामअत। दो सुलुस् : दो तिहाई तीन हिस्सों में से दो हिस्से। दस्तावेज : किसी मुआ़मले का तहरीरी सुबूत। दोचन्द : दोगुना। दिनाअत : कमीना'पन। दवावीन : दीवान की जमा। देनदार : मक्रुज़ । दिक्कृत दुश्वारी। दुअवाते मासूरा : कुर्आन व हदीस् से मन्कूल दुआयें। दमसाज़ : राज़दार।

('ड') से शुरूअ होने वाले शब्द) डोरा : धागा। ढकेल : धक्का देना। ढेला : मिट्टी का बड़ा टुकड़ा। ढाल : परती।

('ज़' उं से शुरूअ होने वाले शब्द)

जािकरीन : ज़िक्र करने वाले। जुर्रियत : औलाद, नरल। ज़ी'अक्ल : अक्लमन्द। ज़ी'वजाहत : मोहतरम। ज़ी वजाहत : साहिबे मर्तबा, मोअञ्जा। ज़िल'यद : काबिज कब्ज़े वाला। ज़ीइञ्ज़त : मोअञ्ज्ज, मोहतरम। ज़कर : आलए तनासुल। ज़ौके इल्मी : इल्म हासिल करने का शौक। ज़िल'यद : काबिज। ज़ाबेह : ज़िबह करने वाला। ज़हाबे बसर : नज़र का खत्म होजाना।

('र' ) से शुरूअ होने वाले शब्द) रफीअं : बुलन्द, बड़ी शान वाला। राहिन : गिरवी रखने वाला। रतबुल्लिसान : बहुत तारीफ करने वाला। रकीकं : पतला। रुसुल : रसूल की जमा। रास्तबाज : ईमानदार, दयानतदार। रतूबत : तरी, नमी। रीह : गैस। राजेह : बेहतर, गालिब। रैंखें : मन्जन या पानों के रंग के निशान जो दाँतों में पड़जाते हैं। रफू : फटी हुई जगह को भरना। रवादारी : भागदौड़ रोशनाई लिखने की स्याही। रौन्दना : कुचलना। रिया : दिखलावा। रिफ्स् : फहश कलाम। रियासत : सरदारी। क्त'बिक़ब्ला : किब्ले की जानिब। रोगन : पालिश। रोज़े : मीसाक वह वक्त जब अल्लाह तआ़ला ने तमाम निबयों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और और हुजूर अलैहिस्सलाम की नुसरत का पुख्ता अहद लिया। रबीबा ः परवरिश में ली हुई लड़की, सौतेली माँ। रज़ील : घटिया, कमीना। रुजहान : मैलान, तवज्जोह। राहज़नी : डकैती। रवादारी : यकसां बरताव रखना। रहन : गिरवी। रियाज़त : नफ़्स'कुशी। राहिब : ईसाई आबिद, पादरी। रिम : कागुज़ के बीस दस्तों का बन्डल। रू'बरू : आमने सामने। रोजनामचा : रोजाना के हिसाब लिखने का रजिस्टर। राहिन : गिरवी रखने वाला। रकीकः गुलाम। रिबवीः सूदी। रुश्दः होशमन्दी। राइजः लागू। राइगाः जाइअ्। रबीअ्ः मौसमे बहार। रिया : दिखावा। रुहुल'कुद्स : जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। रुफ़का : रफ़ीक की जमा, दोस्त।

('ज़') से शुरूअ होने वाले शब्द) ज़च्चा ख़ाना : वह मक़ाम जहाँ बच्चा पैदा होता है। ज़ाइर : ज़्यारत करने वाला। ज़ारी : रोना, पीटना। ज़ल्लत : लगजिश। जुज : डाट डपट। ज्यादते कलीला : थोड़ी ज्यादती। ज़ेरे नाफ : नाफ के नीचे। ज़मीने मगसूब : ऐसी ज़मीन जिसपर ज़ब्र दस्ती कृब्ज़ा किया गया हो। जुव्वार : ज़्यारत करने वाले। ज़्यादत : इज़ाफ़ा। ज़द व कोब : मारपीट। ज़री : सोने के तार। ज़न व शौहर : मियाँ बीवी। ज़वाले मिल्क : मिल्कियत का ख़त्म होजाना। ज़ौज : खाविन्द। ज़ौजैन : मियाँ बीवी। ज़्यादती : इज़ाफ़ा। ज़ीना : सीढ़ी। ज़ीनत : बनाव सिंगार। ज़ाइल होना : ख़त्म होना। ज़वाले मिल्क :

मिल्कियत का ख़त्म होना। ज़द व कोब : मारपीट। ज़ाइर : ज़्यारत करने वाला। ज़ख़्म ख़ुर्दा : ज़ख़्मी।

('स' र से शुरूअ़ होने वाले शब्द) सिज्जीन : जहन्नुम में एक वादी का नाम। सहव : भूलना। सरबुरीदा : सर कटा हुआ। सुकूत : खामोशी। सकत : ताकत। सील : नर्मी। सकता : लम्हाभर के लिये खामोश होना। साकित : मुआफ। साई : कोशिश करने वाला। सइयेआत : सइयेआ की जमा है, बुराईयां। सुन्नते बादिया : वह सुन्नतें जो फर्ज़ के बाद पढ़ी जाती हैं। सालिम : प्रा तमाम। सुतरा : आड़। सन्गिस्तान : पथरीली ज़मीन। साबिक : पहला, सब्कृत लेजाने वाला। सब्ब व शितम : गालियां। सैलान : किसी पतली चीज़ या पानी का जारी होना। सरोकार : वास्ता, तअ़ल्लुक़। सराब : रेतीली ज़मीन की वह चमक जिसपर चाँद, सूरज की चमक से पानी का धोका होता है। संगदिली : सख्त दिली। सीवन : सिलाई। सराय :मुसाफिरों के ठहरने का मकान। सैल : पानी का बहाव। सिआयत : कोशिश, मेहनत। सपेद दाग : बर्स की बीमारी। सुनने रवातिब ः सुन्नते मोअक्कदा। साहिर : जादूगर। सुकूनत : रिहायश। सिकाया : पानी की सबील। साइलीन : साइल की जमा सवाल करने वाले। सिन्न : उम्र। सेन्ठा : सरकन्डा। सेहबारा : तीसरी बार। समझवाल : समझदार। सुआ : मोटी सुई। सहल : आसान। सिपर : ढाल। सिम्तुर्रास : सर से आसमान तक का सीधा ख़त, बुलन्दी का निशान। सियर : सीरत की जमा, आदतें। सालहाए : गुज़श्ता गुज़रे हुए साल। सख्त'ख़ू : सख्त मिज़ाज। सपेद : दाग बर्स की बीमारी। सलीका ः सुलाहियत, अन्दाज्। सबबे'हुरमतः हराम होने का सबब। सिन्नः उम्र। सन्झलीः तीसरे नम्बर वाली। सहवनः भूलकर। सरायत : जज़्ब होना। सब्ब व शितम करना : लअ़्न तुअ़्न करना, बुरा भला कहना। सौत : एक ख़ाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां सौत कहलाती हैं। सिन्न'रसीदा : बूढ़ा। साकित : खामोश। सफ़ीहा : बेवकूफ, अहमक, नादान। सुकना : रहने का मकान। सुकूनत ': रिहायश। सन् : साल। सिफ़ला : कमीना, ना'अहल। सिहाम : हिस्से। सकाया : पानी भरकर लाने और पिलाने का काम। सरेदस्त : फ़िलड़ाल। सर्म्ड् : शहादत। सामाने ख़ानादारी : घरेलू सामान। सत्तू : भुने हुए अनाज का आटा। सबील : राहगीरों के लिये मुफ़्त पानी पीने का एहतिमाम। समाहत : हुस्ने सुलूक। सलोत्तरी : घोड़ों का डाक्टर। सरायत : जज़्ब करना। सुकूनत : रिहायश। सफ़ीह : बेवकूफ़। साबिक : आगे बढ़ने वाला। सोख़्तनी : जलाने के काबिल। सज़ावार : मुनासिब। सद्दे ज़राइअ : ऐसी बातों को रोकना जिनके ज़रिए बुराई का खतुरा हो। सहल : आसान। ('श' रों से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

शरकी : मश्रिकी। शफीओं : शफाअत करने वाले। शानों : कन्धे। शनाख्त : पहचान। शीर'ख्वारगी : वह उम्र जिसमें बच्चा दूध पीता है। शर्रुन्नास ः लोगों में से बुरा। शफ़ीअः : शफ़ाअत करने वाला। शयातीन : शरीर लोग। शाकः : भारी। वेशगोई : किसी बात की पहले खबर देना। शिकम : पेट। शोअलाजन : शोला निकालने वाला। शबे असरा : मेअराज की रात। शरीर : बुरा। शरारे : चिंगारियां। शामते नफ्स : नफ्स की आफत। शआइरे'इस्लाम : इस्लाम की निशानियां। शर्मगाहे'जन : औरत की शर्मगाह। शारेअ आम : आम रास्ता। शुत्र : ऊँट। शोर ज़मीन : वह ज़मीन जो खार या शोरे के सबब काश्त के काबिल न हो। शराब ख़्वार : शराब पीने वाला। शल : बेकार। शिकस्त व रीख़्त : टूटफूट। शेवा : तौर तरीका, आदत। शारेअ आम : आम रास्ता। शगफ : दिलचस्पी। शाहिदैन : दो गवाह। शीर'ख्वार : दूध पीने वाला बच्चा। शिसः : मछली पकड़ने का कांटा। शमः : सूंघने की कुव्वत। शारेअः : खास खास रास्ता। ('स' 🗸 से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

सर्फ : खर्च। सिफाते जातिया : जाती सिफात। सदहा : सैकड़ों। सुहुफे मलाइका : फरिश्तों के सहीफे। सवाब : दुरुस्त। सादिर : होना, वाकेअं होना। सराहतन : ज़ाहिर। सौत : आवाजा। सुदूर : वाकेअं होना। सिफाते : ज़मीमा। सफ़ी : बरगुज़ीदा। सरीह : वाज़ेह। सलाते वुस्ता : नमाज़े अस्र। सगृाहर : सगीरा की जमा छोटे गुनाह। मुनफ़रिद : सफ् में अकेला नमाज़ पढ़ने वाला मुक्तदी। सफ़रा : पीले रंग का कड़वा पानी। सबी : बच्चा। सन्अत : कारीगरी। सालेह विलायत : वली बनने के काबिल। सोहबत : हम्बिस्तरी करना। सराहतन : साफ, वाज़ेह तौर पर। सर्राफ : सुनार सोने का काम करने वाले। सर्फ : खर्च। संगीर : सिन्न कम उम्र। सन्अत : कारीगरी। सूरते मफ्रुज़ा : मिस्।ल के तौर पर बयान की गई सूरत। सिकाक : लिखने वाला। सोहबत : हम्बिस्तरी। सर्राफ : सोने का कारोबार करने वाला। सौत : आवाज्। सहीहुल'जिस्म : सहीह बदन वाला। सबी : बच्चा। सवाब : दुरुस्त। सुदूर : वाकेअ् होना अमल में लाना। सादिर होना : नाफिज होना।

('द' 🗸 से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

जिद्दैन : दो मुखालिफ चीज़ें। ज़ईफ़ : कमज़ोर, लागर। ज़रर : नुक़सान। ज़ईफ़ूल'ख़लक़त : पैदायशी कमज़ोर। ज़रर : नुकुसान । ज़ियाफ़्त : मेहमानी । ज़र्ब : मारना । ज़ारिब : मारने वाला ।

('त' । । से शुरूअ होने वाले शब्द)

ताक् अदद : वह अदद जो दो पर पूरा तक्सीम न हो। ताहिर : पाक। तबकात : दर्जे। तश्त : थाल। ताक् : मेहराबनुमा जगह जो दीवार में बनाते हैं। तमानियत : तसल्ली। तबक : थाल। तारी होना : किसी कैफ़ियत का गुल्बा होना। तूल : लम्बाई। तबल : बड़ा ढोल। तश्त : बड़ा बर्तन, बड़ा थाल।ज़न्ने गालिब : गालिब गुमान। तियरा : बदफाली। तुगराए इम्तियाजः बड़ाई की अलामत। जुर्फः बर्तन।

('अ' 🖔 से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

इसमत : पाकदामनी। इत्रफ़रोश : इत्र बेचने वाला। अला हस्बे मरातिब : मर्तबे के मुताबिक। असा : उन्डा। उयूब : ऐब की जमा। इत्रे तहकीक : तहकीक का निचोड़। आलमे अस्बाब : दुनिया जहाँ हर काम का सबब होता हो। आलमे द्निया : दुनिया। अताए'इलाही : अल्लाह तआ़ला की अता। अक्ल'रसा : अक्ल की पहुँच। इल्मे'सुलूक : इल्मे तस्व्युफ्। इन्दल्लाह : अल्लाह के नज़्दीक। इताब : मलामत, गुस्सा, नाराज़गी। अमदन : जानबूझकर। आरियतन : आरिज़ी तौर पर दी हुई चीज़। अक्स : उलट। अम्म : चचा। उश्र : दसवां हिस्सा। उसात : आसी की जमा गुनाहगार लोग। अलल'इतलाक् : मुतलक्। ऐबदार : जिसमें ऐब हो। अफू : मुआफ्। अबस् : फुजूल, बेफायदा। औद करना : लौटना। आरिज : पेश आने वाला, अर्ज़ करने वाला। अर्ज़ : चौड़ाई। अक्सी : फोटो। आकिद : अक्द करने वाला। आजिज़ : कमज़ोर, बेबस। आर : ऐब, बुराई, शर्म, गैरत। अब्दियत : गुलामी। इत्क : आज़ादी। इज्ज़ : ना तवानी। उक्कार : ज़मीन, गैर मन्कूला जायदाद। अदावत : दुश्मनी। अर्क : रस। अजिमयुन्नस्ल : अरब के इलावा किसी और खान्दान से तअल्लुक् रखने वाला। अज़ीज़ : रिश्तेदार। इफ़्फ़्त : पारसाई, पाकदामनी। अफ़ीफ़ा : पारसा औरत, पाकदामन औरत। उकूदः मुआमलात। इलानियाः खुल्लम खुल्ला। उलूकः हमल ठहरना। अला'हाजल'क्यासः इसी पर क्यास करते हुए। अमाइदे वहाबिया : वहाबियों के पेशवा। औद : लौटना। आजिज़ : कमज़ोर। अज़ीज़ : रिश्तेदार। ज़कूद : अक्द की जमा। अदम मौजूदगी : गैर मौजूदगी। अमदन : जानबूझकर। उयूब : ऐब की जमा। अफ़ीफ़ा : पारसा। उयूब : ऐब की जमा नक्स। ज़्लूवे हिम्मत : बलन्द हिम्मत। ज़्लूबात : सज़ायें। अबस् : बेकार। आलम : दुनिया। इत्क : आज़ादी। अदावतः : दुश्मनी।

('ग' 🕻 से शुरूअ़ होने वाले शब्द) गैब व शहादतः पोशीदा और ज़ाहिर। ग़िलमानः जन्नत के कम'सिन्न ख़ादिम। गैर महरमः ाजससे निकाह जाइज़ हो। गुलू : हद से गुज़र जाना, बहुत ज़्यादा मुबालगा करना। गैर जहरी : वह नमाज़ें जिनमें पस्त आवाज़ से किरात कीजाती है मस्लन जुहर व अस्र। ग्रीबुल'वतन : मुसाफिर। गैर'मुतनाही : जिसकी कोई हद न हो। गैर सबीलैन : आगे और पीछे के मकाम के इलावा। ग़ैबते हब्शा : सरे ज़कर का छुपजाना। गैर'मामून : जिससे अमन न हो, गैर महफूज, जो काबिले इत्मिनान न हो। गासिब : नाजाइज कब्ज़ा करने वाला। गृदूद : गिल्टी। गैर मदखूला : वह औरत जिससे

फुजार : फाजिर की जमा, बदकार। फर्दन फर्दन : जुदा जुदा, अलैहिदा अलैहिदा। फुस्साक : फासिक की जमा गुनाहगार। फर्ने त्वील : लम्बा फासिला। फ्हम : समझ। फ्सादे बाज : बाज का फासिद होना। फ्बा : मोटा, सेहत मन्द। फर्जे खारिज : औरत की शर्मगाह का बाहरी हिस्सा। फ्राख : कुशादा। फ्'लिहाजा : इसी लिये, इसी वजह से। फ्रहे बाब : दरवाजा खोलना। फ्लाहे दुनियवी : दुनियवी कामयाबी। फ्सादे कुल : कुल का फासिद होना। फाल : शगुन। फ्रजे दाखिल : शर्मगाह का अन्दरूनी हिस्सा। फासिल : जुदा करने वाला। फ्रस्द का खून लेना : रग खोलकर फासिद खून निकलवाना। फुरकत : अलैहिदगी, जुदाई। फ्रबा : मोटा। फबिहा : बहुत खूब, बेहतर। फ्रस्ल : जुदाई। फ्जए अकबर : बडी सख्ती, बड़ी घबराहट। फ्रेफ्ता : आशिक। फ्रहमायश : नसीहत। फ्रिस्तादा : कासिद। फ्रांश : वह शख्स जो फ्रां बिछाने और रौशनी वगैरह करने की खिदमत अन्जाम देता है। फ्रख : खत्म। फुजूलियात : बेकार और लग्व बातें। फाका कशी : भूका रहना। फुस्साक : फासिक की जमा बुरे लोग। फ्रेअले कबीह : बुरा काम। फ्जीहत : जिल्लत, रुसवाई। फ्रइश : बेहयाई। फुजूर : गुनाह। फुतूर : खराबी। फ्लाह : कामयाबी। फ्रहम : समझ। फरस : घोडा। (क्रें पे से शुरूअ होने वाले शब्द)

कुल्फा : उज़्वे तनासुल का सिरा बिगैर खल्ना किये हुए। कदीम : जो हमेशा से हो। कवी'हैकल : मजबूत जिस्म, मजबूत बदन। कुलई : सैकल (पालिश) किया हुआ। कुद्र : मिकदार। कुस्दन : जानबूझकर। कुर्ज्खाह : उधार देने वाला। कृतऐ'रहम : रिश्ता, नाता तोडना। क्रया : गाँव, देहात। कुव्वत व जोअफ : ताकत और जिस्मानी कमजोरी। क्जा : तकदीर। कुर्ब : नज़्दीकी। क़बीह : बुरा। क़िल्लत : कमी. थोडा। कुर्स : गोल चीज़, टिकिया। कातेअ नमाज़ : नमाज को तोड़ने वाला। क्हक्हा : इतनी आवाज से हंसना कि आस पास वाले सुनें। कुपल : ताला। कुर्से आफ़ताब : सूरज की टिकिया। कुब्बा : गुम्बद। क़राबत : रिश्तेदारी। क़सावते क़ल्बी : सख्त दिली। क़हते बारां : बारिश का न होना। क्ज़ाए शहवत : शहवत को पूरा करना। कृब्लुल'कृब्ज़ : कृब्ज़े से पहले। कृबिले शहादत : गवाही देने के लाइक़। कुर्आ़ ः कुर्आ अन्दाजी करना, पर्ची निकालना। कुर्बतः वती, हम्बिस्तरी। क्रीबुल'बुलूगः बालिग होने के क्रीब। बेक्स्दः इरादे के बिगैर। कासिर : आजिज़। कंतई : यकीनी। कशीं : कुरैश कबीले से तअल्लुक रखने वाला। कस्दन : इरादतन, जानबूझकर। कृतिले किस्मतः तक्सीम के कृतिल। कृतिजः कृत्जा करने वाला। क्राइतः क्रीवी रिश्तेदार। कृजाः हुक्म, फैसला। कुर्ज़'ख़्वाह : कुर्ज़ देने वाला। कुज़िफ़ : ज़िना की तोहमत लगाने वाला। कुरीने क्यास : समझ में आने वाला। कुफ्ल : ताला। कुस्द : इरादा। कुर्जुदार : मकरूज़। काबिले इन्तिफा : नफा उठाने के काबिल। कुज़ाए काजी : काजी का फैसला। कासिदः पैगाम पहुँचाने वाला। कस्दनः इरादतन। किबालः तस्मे। कब्जेः स्मन कीमतः वुसूल करलेना। कृदरे किफायत : इतनी मिकदार जो उसके लिये किफायत करे। कुल्दो क्राबत : रिश्ते की मजबूती। कबीह : बुरा। कुज़ाए काज़ी : काज़ी का शरई फैसला। कुसूर : कोताही, कमी, गुल्ती। कातेओं : काटने वाला। करया : गाँव। क्सावते क्लबी : दिल की सख्ती। क्तील : मकतूल। कुव्वत : ताकत। क्यिम : निगरां।

('क' 🗸 से शुरूअ़ होने वाले शब्द) कुरेदकर : खुरचकर। कंकाश : तलाश। कबाइर : कबीरा की जमा, गुनाहे कबीरा। करख्त : सख्त। काहिन : जिन्नों से दरयाफ़्त करके ग़ैब की खबरें या किस्मत का हाल बताने वाला। कस्बी औरतें : बाज़ारी औरतें, बदकार औरतें। कुशादगी : वुरअत। कोढ़ी : बर्स की बीमारी। कन्दा : लिखा हुआ। किफायत : काफी होना। कूंचें : वह मोटा पट्ठा जो आदमी की एडी के ऊपर और चौपायों के टख्ने के नीचे होता है। कुसूफ़ : सूरज गिरहन। कुब : इन्सान की पीठ का झुकाव। कल'अदम : न होने के बराबर। कन्खियों : तिर्छी निगाह, निगाह फेरकर देखना। करीह : काबिले नफरत। कौन्दा : बिजली की चमक। कुलफ़त : रन्ज, तकलीफ। कजी : टेढ़ापन। कच्चा बच्चा : वह बच्चा जो हमल की मुद्दत से पहले पैदा होजाये। कशाइश : कुशादगी, फराखी। कज्जाब : बड़े झूटे। कसीरुल'वुकूअ़ : क्स्रत से वाकेंअ़ होने वाला। खोट ः मिलावट, नक्स। कोखः पहलू, शिकम, पंट के नीचे की वह जगह जहाँ हड्डी नहीं होती। कराहते तहरीमः मकरूह तहरीमी। कंगन : कलाई का एक जेवर। कराहियत : नफरत। काठी : घोड़े की जीन। कमानीदार : स्प्रिंग वाले। कुफरान : ना शुक्री। कूजापुरत : कुबड़ा, कुब्बा। कहगल : मिट्टी की लिपाई। कुतुबे शरईया : तफसीर व हदीस् वगैरह किताबें। कस्मपुर्सी : ऐसी हालत जिसमें कोई पुरसाने हाल न हो। कटखना कुत्ता : बहुत ज्यादा काटने वाला कुत्ता। खुटकना : किसी चीज़ का अगले दाँतों से काटना या तोड़ना। किफ़ालत : गारन्टी। खुर : जानवरों के पाँव। कनीज़ : लीन्डी। कस्ल : सुस्ती। कुजा : कहाँ। कुदूरत : नफरत। कूच : रवानगी। कोरे घड़े : मिट्टी के नये मटके। किफाअत : कफू होना। किफालत : जमानत। काबीन'नामा : महर'नामा, महरे निकाह की तहरीर। कुफराने नेअ्मत : नेअ्मत की ना शुक्री। कल'अदम : गोया कि है ही नहीं। कारे इफ़ता : फ़तवा देने का काम। किब्रियाई : अजमत, बुजुर्गी। करवट : पहलू। कुन्बा : खान्दान। कनीज़े मुश्तरक : ऐसी लौन्डी जिसके मालिक दो या ज्यादा हों। कुफू : हम पल्ला, हसब व

नस्तव में हम'पल्ला। कुंवारी : बिन ब्याही। केरी : छोटा कच्चा आम। कसब : कमाई। किलमाते दुश्नाम : नाजेबा किलिमात। कमीन : कमीना, नीच। कारिन्दा : कारकुन। कून्डा : नज़ व न्याज की रस्म। काज़िब : झूटा। खरे दाम : पूरी कीमत। कोरा कपड़ा : नया कपड़ा। कैली : वह चीजें जो मापकर बेची जाती हैं। कूचा-ए-नाफिज़ा : वह गली जिसमें दोनों तरफ रास्ता हो। कुचा-ए-सर'बस्ता : वह गली जो एक तरफ से बन्द हो। कौड़ी : एक किस्म का छोटा सिक्का। कूचा : गली। कचहरी : वह जगह जहाँ मुकदमें की पैरवी हो। कड़ी : शहतीर। कतबह : वह इबारत जो किसी दुमारत या कब पर बतौर यादगार तहरीर या कन्दा हो। काठी : लकड़ी की बनाई हुई नशिस्त जो जीन के मुशाबह लेकिन उससे थोड़ी बड़ी होती है। कहगल : पलस्तर। कुबड़ा : वह शख़्त जिसकी पीट झुकी हुई हो। कितमाने इल्म : इत्म छुपाना। कोताह : मुख्तसर। कातिब : लिखने वाला। कसरे शान : ख़िलाफे शान। काज़िब : झूटा। कम फहमी : समझ की कमी। कनफ : पनाह, हिफाजत। कस्ल : सुस्ती। कौतल : सजा हुआ घोड़ा। कुन्डा : मिट्टी का बर्तन, परात। कुशादा ; वसीअ। कौसज : छिदरी दाढ़ी वाला। कूबा : एक किरम का बाजा।

(गं र्रे से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

गिरां : तकलीफ़देह, दुश्वार, महंगा। घोड़े आपड़े : घोड़े रौन्द डालें। गोदना : बदन में सुई से सुर्मा या नील मरना। घायल : जख्मी होना। गामन : वह जानवर जिसके पेट में बच्चा हो। गच : चूने का पत्थर। गोशों : गोशे की जमा, कोनों। घाईयां : उंगलियों के दरम्यान की जगह। घिन : नफ़रत। घट : कम। गोज़ : वह गन्दी हवा जो मिकअद की राह से बंआवाज़ बुलन्द खारिज हो। गिरह : गांठ, गज़ का सोलहवां हिस्सा। गोदी : बन्दरगाह का एक हिस्सा। घुर्सना : किसी चीज़ में अटकादेना। गुन्दना : एक किस्म की तरकारी जो लहसुन से मुशाबह होती है। गट्टों : टख्नों। गन्दा दहनी मुँह से बदबू आने की बीमारी। गामा : पौधों के साथ लगा हुआ कच्चा ताज़ा अनाज। घात : ताक, मौक़ा, दाव। गवाहाने आदिल : आदिल गवाह। गाहे गाहे : कभी कभी। गहने : एक किस्म के जेवरात। गोशमाली : सज़ा के तौर पर कान मरोड़ना। गिरां : महंगा। गुद्दी : गर्दन का पिछला हिस्सा। गोरकुन : कब खोदने वाला। घाट : चश्मा, पानी निकलने की जगह। गवय्या : गाना गाने वाला। गुरसंगी : भूक। गल्ला : चौपायों का रेवड। घमन्ड : गुरूर। गुप्फा : गुच्छा। घात : ताक, चाल। गुलफ़ाम : लब, गुलाबी होंट। गच : चूना। घूंसा : मुक्का।

('ल' 🗸 से शुरूअ होने वाले शब्द)

लबकुशाई : बात करना। ला'जर्म : लाजिमी, ज़रूरी। लहन : तरन्नुम, गलती। लाग्र : कृमजोर दुबला, पतला। लुन्झा : लंगडा, लूला। लुआब : थूक। लट्ठे : शहतीर, लकड़ी। लगुन : टब, तश्त। लज़्ज़ात : मजे लेना। लेसी गई : लेपी गई। लुप : चुल्लू। लंगोट : कम अर्ज कपड़ा जो फुकरा या पहलवान बान्धते हैं। लग़ज़िश : खता। लबरेज : भरा हुआं। लंग पाँव का नक्स। लिथड़ जाना आलूदा होना। लगृवियात बेहूदा बातें। लिबासे फाखिरा फखिया लिबास। लग़वियाते : फलासिफा : फलसिफयों की बेहूदा और बेकार बातें। लगान : सरकारी महसूल। लिवात्त : लड़कों के साथ बंद फेअली करना। लुब्स : पहनना। लईम : कमीना, घटिया।

(म' ( से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

मुहाल : ना'मुम्किन। मुहालात : मुहाल की जमा। मुख्तार : बा'इख्तियार। मिन्जानिबिल्लाह : अल्लाह की तरफ से। मफ़जूल : वह शख़्स जिसपर किसी को फ़ज़ीलत दीजाये। मुरसलीन : मुरसल की जमा, अल्लाह की तरफ़ से भेजे गये रसूल। मुहीतः घेरे हुए इहाता किये हुए। मञ्रूरिफ़ते: जात जात की पहचान। मशिय्यते इलाही: अल्लाह की मजी। मां व शुमा : हम और आप। मन्सबे अज़ीम : बड़ा मरतवा। मसावी : बराबर। मुल्कगीरी : मुल्क पर तसल्लुत काइम करना। मलक : फिरिश्ता। मुनज़्ज़ा : पाक, ऐबों से बरी। मुतनाही : जिसकी कोई हद हो। मुलूक : सलातीन, बहुत से बादशाह। मफ़कूद : नापैद। मजाल : ताकत, कुदरत। मुतअल्लिकीन : तअल्लुक रखने वाले। महकूम : इख्तेयार में। मसालेह : मसलेहतें। मब्गूज़ : काबिले नफरत। मरघट : हिन्दुओं के मुदें जलाने की जगह। महसूर : घरा हुआ। मआसी : गुनाह। मुसख्खर : तस्खीर किया गया। मुत्तबेईन : पैरवी करने वाले। मसील : हमशक्ल वैसा ही। मन्कसत : कमी, घटाना, नक्स । मुक्तदा : पेशवा, रहनुमा । मुफ़्सिद : झगड़ा करने वाला, बागी । मुआ़निद : दुश्मन । मद्दे नज़र : पेशे नज़र, सामने । मोजेअ फर्ज़ : जिस्म का वह हिर्सा जिसका धोना फर्ज़ है। मुतवस्सित् : दरम्याना। मदारिजे विलायत : विलायत के दर्जे। मुज़य्यन : आरास्ता, सजाया हुआ। मादरज़ाद : पैदायशी। मअ् : साथ। मुश्ताके ज़्यारत : ज़्यारत का शौक रखने वाला। मुतवस्सेलीन : नज़्दीकी चाहने वाले। मन्सब : मरतबा। मन व तू : मैं और तू। मुशाहिद : हाज़िर, ज़ाहिर। मुतशक्किल : शक्ल इख्तेयार करना। मसाइब : मुसीबत की जमा। मकाबिर : मकबरे की जमा, कब्रिस्तान। मुद्दईए नुबुब्बत : नुबुब्बत का दावा करने वाला। मुरब्बत : अखलाक, इन्सानियत। मदाइह : तारीफें। ला मजहब : जिसका कोई मजहब न हो। मामुन : महफूज, बेखौफ्। मुल्कदारी : इन्तिजामे हकूमत। मुतसब्विफ् : बनावटी सूफी। मुन्हसिर : महदूद। मुहीत : घेरने वाला। मस : छूना। मौजिए निजासत : निजास की जगह। मानेअ : रोकने वाला, रुकावट। मुतरत्तब : तर्तीव दिया हुआ। म्यानी : पाजामा का वह हिस्सा जो पेशाब'गाह के करीब होता है। मख्फी अम्र : पोशीदा मुआमला। मांझलेना : साफ् करलेना। मुतयक्किन : यकीनी। मीचलीं : बन्द करलीं। मुतनब्बेह : खबरदार। मस्दूद : बन्द किया गया। महव : मिटा हुआ। मिस्सी : एक किस्म का मन्जन। मरईया : जिसको देख सकें। मसाहत : जमीन की पैमाइश।

मुतजाविज़ : अपनी हद से बढ़ने वाला। मुन्तबिक़ : मुवाफ़िक़, बराबर। महाज़ी : सामने, बराबर। मुवाजहा : आमः सामने। मुरतिक : इर्तिकाब करने वाला, किसी फेअल का करने वाला। मुजर्रब : आज़माया हुआ। मोअज़्ज़मे दीनी दीनी पेशवा। मुतज़िम्मन : दाख़िल, शामिल। मआ़ज़ल्लाह : अल्लाह की पनाह। मख़रज : निकलने की जगह। मौक्व निजासत : निजासत गिरने की जगह। मुकृत्तुआत की अंगूठी : वह अंगूठी जिसपर हुरूफ मुकृत्तुआत लिखे हुए हों जैर वगैरह। मुजामअत : हम्बस्तरी करना। मुर्दा पोस्त : मुर्दा खाल। मुतहय्यर : हैरान। मुजायका : हरज। मुत्तिसिल मिला हुआ। मतली : जी मतलाना। मुज़र्रत : नुक़्सान। मुस्तगरक : घरा हुआ। मगमूम : गमगीन। मख़्फ़ी : पोशीदा मुशारकतः शरीक होना। मजमूअतनः मजमूई तौर पर। मुकर्ररः दोबारा, बार बार। मज़िन्नए निजासतः निजासत क गुमान। मूजिबं : वाजिब करने वाला। मुदावमत : हमेशगी। मुतमय्यिज : इम्तियाज, जुदा। मुतजज़्ज़ी : तक्सीम होना मुसल्ला : जायनमाज् । मुश्तही : कृबिले शहवत लड़का । मञ्ज् किरात : किरात के साथ । मुनादी : पुकारने वाला । महसूब : शुमार किया गया। मोहतम'बिश्शान : निहायत अहम, अज़ीम। मुराहिका : वह लड़की जो बालिग होने के क़रीब हो मुज़्तर : तकलीफ़ में मुब्तला, मजबूर, परेशान। माजून : वह गुलाम जिसे तिजारत की इजाज़त दीगई हो। मतबूअ : सरदार, जिसकी पैरवी कीजाये। मयका : औरत के वालिदैन का घर। मूरिस् : वारिस् करने वाला। मजूसिया : आतिश'परस्त। मनफ्अतः नफा, फायदा। मुजिरः नुकसानदेह। मब्गूजः ना'पसन्दीदा। मुसर्रहः वाजेह। मअ्दूम होनाः ख़त्म होना। मख़्कती : गाजरनुमा। मोअक्कद : ताकीद किया गया। मौज़ए इक्तिदा : इक्तिदा की जगह। महारिम : महरम की जमा, जिससे निकाह हमेशा हराम हो। मुस्तबअद : क्यास से दूर, बईद। मशरूअ : शरीअत के मुवाफिक। मा बिक्य : बाकी। मरगूब : पसन्दीदा। मुतमत्तेअ : फायदा उठाना। मुस्तकर : ठहरने की जगह। मरजअ : रुजूअ करने की जगह। मुतवातिर : मुसलसल, लगातार। मुसाफहा : हाथ मिलाना। मोहलिक मर्ज़ : वह बीमारी जिसमें जान जाने का अन्देशा हो। मसारिफ : मसरफ की जमा, खर्च करने की जगह। मअसियत : ना'फरमानी, गुनाह। मदयून : मकरूज। मुजरा जारी किया गया, कटौती। मअ्दिनी : वह चीज़ें जो कान से निकलें। मीआ़द : मुद्दत। मायाए इज़्ज़त : बाइसे इज्जत। मुजबज़ब : एक ख़्याल पर काइम न रहने वाला। मोअतदिबही : बहुतसा, तादाद या मिकदार में ज़्यादा, काबिले एअतिमाद। मुतवल्ली : इन्तिजाम करने वाल:। मम्लूक : मिल्कियत, गुलाम। मुस्तइद : तैयार। मोअतमद : काबिले एअतिमाद। मग्ज : गिरी, किसी चीज़ का अन्दुरूनी हिस्सा। मिल्क : मिल्कियत, मालिक होना। मसास : जिस्म के किसी हिस्से को शहवत उभारने के लिये छूना या मलना। मबीअ : बेची गई चीज़। मुतवस्सितुल'हाल : दरम्यानी हालत। मेहनताना : मेहनत का सिला। मूए बगल : बगल के बाल। मोअत्तर : खुशबू में बसा हुआ। मोल लेना : किसी चीज़ को खरीदना। मञ्जनः साथ। मलालः रन्ज, अफ़सोस। मुआ़नकाः गले मिलना। मालगुज़ारीः ज़मीन का लगान। मोअय्यनः मुक्ररर। मुसल्लमः पूरा, सब तस्लीम किया गया। मुफ़्लिसः गरीब। मेअ्मारः इमारत बनाने वाला। मअ्दिनः कान। मुद्दई दावा करने वाला। मसाना : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। मुआख़ज़ा : जवाब तलबी, बाज़पुर्स। मोहतात फ़िद्दीन ः दीन के मुआमले में एहतियात करने वाला। मतलअः : तुलूअः होने की जगह। मौला : आका। मुक़द्दमाते हज : हज के मसाइल। मूजियों : मूज़ी की जमा तकलीफ़ देने वाले। मस्तूरात : मस्तूरा की जमा पर्दा नशीन औरतें। मुत्विफ़ : त्वाफ़ करने वाला। मुशब्विशः परेशान। मामूरः हुक्म किया गया, मुक्रिर। मवानेअः मानेअः की जमा। मुतमव्विलः मालदार। मरतूब हवा : वह हवा जिसमें नमी हो। मुबादा : खुदा न'ख्वास्ता। मजरा : आदाब बजा लाना, सलाम करना। महशूर : हुश्र किया गया, क्यामत में उठाया गया। मन्हर : नहर (कुर्बानी) करने की जगह। मूचना : बाल उखेड़ने का आला। मसनूई : मुर्दा सन्ग, सफ़ेद रंग का पत्थर जो दवाओं में काम आता है। मुज़क्किरा'बाला : ऊपर ज़िक्र किये गये। मुताबअत : पैरवी। मुनहरिफ : फिरा हुआ। मुफ़तरिज़ : फ़र्ज़ पढ़ने वाला। मुतनफ़्फ़ल : नफ़्ल पढ़ने वाला। मन्सूब : खड़ा। मौज़ए इहानत : ज़िल्लत की जगह। मज़बह : ज़बह करने की जगह। मिन जिहतिल'इबाद : बन्दों की तरफ़ से। मुर्तिहन : जिसके पास चीज़ गिरवी रखी गई हो। मुस्तहके नार है : जहन्नम का हकदार है। मरहून : जो चीज़ गिरवी रखी गई है। मुस्तगरकः घेरे हुए। मवासातः गमख्वारी और भलाई। मुजर्रदः तन्हा। मुगल्लजातः फ़हश गालिया। मीज़ान भीज़ान : बराबर करना। मुबाहात फ़र्ज़र : मनक़बत बुजुर्गाने दीन, औलियाअल्लाह की तारीफ़ के अशआ़र। मुबहम ः पोशीदा। मून्ढे : कन्धे, शाने। मौज़ए सुजूद व क़दम का पाक होना : सजदा और पाँव रखने की जगह का पाक होना। मुसल्ली : नमाज़ी। मेअ्ज़ना : मीनारा। मुत़ल्ला : सोने से आरास्ता। मुक़द्दम : आगे। मोअ़ल्लक़ : लटका हुआ। महल्ले सुजूद : सजदे की जगह। मवाज़ेअ़ : जगहों। मुअ़ल्लिमे अजीर : उजरत पर पढ़ाने वाले। मोअक्किल : वह शख़्स जो वकील मुक्रिर करे, वकील करने वाला। मदयून का कफ़ील : मक्रुज़ का ज़ामिन। मुद्दआं अलैहि : वह शख़्स जिसपर दावा किया जाये। मुन्कृत्अ : जुदा। मुश्त : एक मुट्ठी। मकतूब इलैहि : जिसे खत पहुँचा। मुख्रिबे अख़लाक : अख़लाक को बिगाइने वाली। मुगर्रक : सोना चाँदी में लिपा हुआ। मुतहक्कक : स्वित शुदा, तहकीक शुदा। मिल्क : मिल्कियत। मोअक्किल : वकील बनाने वाला। मुतअय्यन : मोअय्यन किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ। मुन्किर : इनकार करने वाला। मकतूअः कटा हुआ। मजूसियाः आग की पूजा करने वाली। मटकाः मिट्टी का बडा घड़ा। मीआदः मुद्दत। महसूबः शुमार किया गया, शुमार किया हुआ। मन्झली : दरम्यानी। मौला : मालिक, आका। मोअक्कद : ताकीद किया गया. जिसकी ताकीद की गई हो। मअ्यूब : ऐब वाला। मोअक्किला : वकील बनाने वाली। मदखूला : ऐसी औरत जिससे

सोहबत की गई हो। मुतबन्ना : मुँह बोला बेटा। मुत्तिकिया : परहेजगार औरत। मिलसे अक्द : वह जगह जहाँ अक्द हो। मदयूना : वह औरत जो मक्रुज़ हो। मजहूल : ना'मअलूम। मदार : इन्हिसार। मूए ज़रे नाफ : नाफ के नीचे के बाल। मअन : फ़ौरन, साथ ही। मुतबादिर : जल्द जहन में आने वाला। मुआवज़ा : बदला। मुत'फ़र्रिक : जुदा जुदा। मुख्की : पोशीदा। मुन्तसब : मन्सूब। मकतू्ज़ज़कर : जिसका जुज़्वे मख़्सूस कटा हुआ हो। मुतकफ़्किल : किफ़ालत करने वाला। मुिक्र : इक्रार करने वाला। मफ़लूज : फ़ालिज की बीमारी वाला। मअ़बूदाने बातिल : झूटे खुदा। मुतजाविज : हद से बढ़ने वाला। मरजूम : जिसको रज्म किया गया (पत्थर मारकर हलाक किया गया)। मुतनब्बेह : खबरदार। मुन्हिमक : कामिल तवज्जोह से किसी काम में लगा हुआ। मुअन वन : मुख्तस। महाजात : एक चीज का दूसरी चीज़ के सामने या बराबर में होना। मन्कूहा : बीवी। मञ्कूफ़ : मशहूर। मुत्तहम : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। मम्लूक : गुलाम। मुन्तफ़ी : खत्म। मसारिफ़ : मसरफ़ की जमा, खर्च करने की जगह, खर्चे। मसाफ़त : दूरी। माह ब'माह : माहाना। मुज़िर : नुक़सान देने वाला। मुक़ारिन : मिलाहुआ। मुस्तमिर : जारी। मस्ख़रापन : मस्ख़रे की तरह हरकतें या बातें करना। मुकल्लफ : जिसपर शरई अहकाम की पाबन्दी लाजिम हो। मुख्बी : परवरिश करने वाला। मुहासिरा : चारों तरफ से घेरा डालना। मसाइब : तकलीफ़ें। मामून : अमन में, महफूज़। मुसालेह : फ़लाह व बहबूद। मजहूलुन्नसब : जिसका बाप मालूम न हो। मारूफुन्नसब : जिसका बाप मालूम हो। मुसाफरत : हालते सफर। मुन्कतः : खत्म। मुस्तगरकः इबा हुआ। मुन्हदिमः होगई गिरगई। मुकीमः क्याम करने वाला, ठहरने वाला। मुतआरिजः एक दूसरे के मुखालिफ। मिन'वजह : एक वजह से। मक्दूरुत्तस्लीम : चीज को दूसरे के सिपुर्द करने पर कादिर होना। मुबादला : बाहमी तबादला। मुसहफ् शरीफ् : कुर्आन मजीद। मस्तूल : जहाज़ या कश्ती का सुतून। मरूर : गुज़रना। मस्।ना : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। मुक्रिज़ : क्

र्ज देने वाला। मुजीज़ : इजाज़त देने वाला। मुतफरिंद : अकेला, तन्हा। माल व मता : सामान व दौलत वगैरह। मज़ामीर : मुँह से बजाये जाने वाले बाजे। मामूर : जिसे हुक्म दिया गया हो। मुाआखाजा : गिरफ़्त, पकड़। मम्नूज़त्तसर्रफ् : जिसको मुआमलात तै करने से रोक दिया गया हो। मूज़ेह : वज़ाहत करने वाला। मुहासिल : आमदनी, नफा। मञ्जूल : मिकदार, मुनासिब मिकदार। मुज़ायका : कबाहत, हरज। मसर्रत : खुशी। मुक्य्यद : कैद किया हुआ कैदी। मुत्तिसिलन : साथ ही, वक्फा के बिगैर। मन्जन : दाँत साफ करने वाला पावडर। मुन्शी : हिसाब किताब रखने वाला। मुसालहत : बाहमी सुलह। मुस्तक्रिज़ : कर्ज़ लेने वाला। महल्ले बैंअ़ : वह चीज़ जिसपर खरीद फ़रोख़्त का हुक्म लग सके। मञ्जूकूद'अलैंहि : जिस चीज पर अक्द किया जाये। महमूद : तारीफ किया गया। मौजून : मुनासिब। मोअ्तमद'अलैहि : काबिले एअ्तिमाद। मुतनाजअ्'फ़ीहा : जिस मुआमला में झगड़ा हो। मदायनात : कर्ज़ का लेन,देन। मज़्मूना : तावान दिया हुआ। मकतूब : लिखा हुआ। मौकूफ़्'अलैहिम : जिनपर जायदाद वगैरह वक्फ़ की गई हो। म्यान : न्याम। मुहाल : जिसका पायाजाना मुम्किन ही न हो। मरहून : गिरवी रखी हुई चीज़। मुज़ारेअ़ : काश्तकार। महसल् : खुलासा। मिल्के गैर : दूसरे की मिल्क। मोअ्तदा : इद्दत गुज़ारने वाली। मुन्कर : जिसका इन्कार किया गया हो। मुश्तहात : वह लड़की जो काबिले शहवत हो। मुतर्जिम : एक ज़बान की बात दूसरी ज़बान में बयान करने वाला, तर्जमान। मुक्तिसर : थोड़े पर कनाअत करने वाला। मुहीत : घेरने वाला। मुफ़्लिस : नादार, मोहताज। मुक़िल्लद : तकलीद करने वाला। मुर्दिआ : दूध पिलाने वाली औरत। मुराफ्आ : अपील। मुन्किर : इन्कार करने वाला। मगसूब : गसब की हुई चीज़। मुनादा : जिसे पुकारा गया हो। मरसूम : आदत के मुताबिक। मुत'बर्रअ़ : एहसान करने वाला, भलाई करने वाला। मुन्तिकमः बदला लेने वाला। मुसम्माः नाम रखा गया। मुत'नाकिजः मुखालिफः। मुनाजअतः झगड़ा। मुस्तस्ना : जिसे मकसूद से खारिज करदिया गया हो। मुस्ताजिर : ठेकेदार। मजूसी : आग की इबादत करने वाला। मज़रूआ ज़मीन : काश्त की हुई ज़मीन। मुज़हिर : ज़ाहिर करने वाला। मौलिद : जाए'पैदायश, वतन। मुस्तहकम ः मजबूत्। मुआ़लिज : डाक्टर। मकतूब'इलैहि : जिसकी तरफ खत लिखा गया। मुअल्लेमीन : सिखाने वाले, रहनुमाई करने वाले। मुजाहदा : रियाजत करना, निहायत लगन से इबादत कररना। मुज़मर : पोशीदा। मईशत : रोज़गार। मअ्यूब : ऐब वाला। मदखूला : ऐसी औरत जिससे सोहबत की गई हो। मज्लिसे अक्द : वह मज्लिस जिसमें अक्द हो। मजहूलः ना'मालूम। मुश्तरीः खरीदार। मुजराः कटौती। मुजर्रतः नुकसान, जिसमानी तकलीफ्। मुजारेआ्ः काश्तकार। मुन्केरीन : इन्कार करने वाल। मुन्हदिम होगया : गिरगया। मशफूआ : शुफ्आ की हुई जायदाद। मज़ाहिबे बातिला : इस्लाम के इलावा दीगर मजहब। मानेअ सेहत : सहीह होने में रुकावट। मोहरकन : अंगूठी बनाने वाला। मानेअ : मना करने वाला। मुख्लिर : ख़बर देने वाला। मरगूबफ़ीह : जिसमें दिलचस्पी हो। मुत्तहम : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। मनीहा : हुक्के की नली। मुज़निया :वह औरत जिससे ज़िना किया गया हो। मुन्जिया : अज़ाबे इलाही से निजात दिलाने बाली। मोअ्तिकफ् : एअ्तिकाफ् करने वाला। मुतहारेबैन : बाहम लड़ने वाले, जंग करने वाले। मकतू्ज़ल'उन्फ् : जिसकी माक कटी हो। मक्तूज़ल'यद : जिसका हाथ कटा हो। मादूनन्नफ्स : कत्ल से कम। सुक्कान : रहने वाले। मन्जूर'बिही ः जिसकी मिन्नत मानी गई। मुसर्रहः सराहत किया गया। मुतजब्बिरीनः जब करने वाले। मौज़ए एहतियातः एहतियात् की जगह। मआल : अन्जाम। मुबाफ़ : कपड़े की पट्टी जो औरतें बालों की चोटी पर लगाती हैं। मुन्तफ़ेअ़्'बिहा : जिस से नफा हासिल किया जाये। मुमासलतः बराबरी। मज़रूबः मारा हुआ। मुसालहतः सुलह। मुस्कित अलैहिः जिसपर गिरा है। महजून : गुमगीन। मुहीत : इहाता किये हूए। मुजीज : इजाज़त देने वाला। महासिल : आमदनी।

नज़ाफ़त : सफ़ाई। नाका : ऊँटनी। नसीम : सुबह की ठन्डी हवा। नेअमते उज़मा : बड़ी नेअमत। ना'ख़तनाशुदा : जिसका खतना न हुआ हो। नरकुल : सरकन्डा। नादिरन : कमयाब, उम्दा। निस्यान : भूल चूक। ना'गवार : ना'पसन्द। नुत्कः गुफ़्तगू, गोयाई। ना'आशनाः ना'वाकिफ्। ना'गहानीः इत्तिफाकिया। ना'गुफ़्ता'बिहीः जिसका न कहना बेहतर हो। निस्फ अशर : बीसवां हिस्सा। नन्ग व आर : शर्म व हया। नागा : गैर हाजिरी। नोअ इख्तियार : एक तरह का इख्तियार। नुसरत : मदद। नियाजमन्द : मोहताज, आजिजी व इन्किसारी का इजहार करने वाला। नाश : लाश। नेक'ज़नी : अच्छा गुमान। नाजुकी : नर्मी। निगहदाश्त : हिफाज़त, निगरानी। निगाह खीरा होना : बहुत रौशन और बहुत चमकती हुई चीज पर नजर करने से आँख का पूरा न खुलना। नथना : नाक का पूरा सूराख। नादिम : शर्मिन्दा। नादिर : कमयाब। ना'मस्मुअः न सुना गया। नानबाई : रोटी पकाने वाला। नायाब : कमयाब, नादिर। नशेब व फराज् : पस्ती व बलन्दी, उतार चढ़ाव। निरी : खालिस। निष्ठावर : निस्।र, बिखेरना। नियाबतन : काइम मकाम। नुमू : ज्यादती। नफका : रोटी, कपड़े वगैरह का खर्च। निहाल : खुशहाल। नसरानी : ईसाई। नाखुनगीर : नाखुन तराश। नवाकिजे वुजू ः वुजू तोड़ने वाली चीजें। ना'गवार : ना'पसन्द। नाफिज : लागू। नामी : बढ़ने वाला। नग : नगीना। नशिस्त व बरखास्त : उठना बैठना। नेक चलन : बा'अखलाक और अच्छे किरदार वाला। नुकूल : कसम से इन्कार। निस्फन निस्फ ः आधा अधा। ना'मस्मूञ् ः ना'काबिले समाअत। नामआवरी ः शोहरत। नामबुर्दा ः जिसका नाम लिया जाचुका है। नर्द ः चौसर की गोट या शतरन्ज का मोहरा। नफ्क्ए इद्दत : इद्दत गुज़ारने का खर्च। निर्ख़ : भाव। नादार : गरीब। नातिक : बोलने वाला। नेक'बख़्त : खुशनसीब। नासिख : मन्सूख करने वाला। नाचार : मजबूरन। निगहदाश्त : देख भाल। नादिहन्द : अदायगी में टाल मटोल करने वाला। नहूसत : बुरा अस्र। ख़्वास्तगारी : चाहत। ना'महरम : गैर महरम। नमूदः नुमायश, दिखावा। नुकूदः नकदी सोना, चाँदी, रूपये वगैरह। नकीहः कमजोर। नौबतः नक्कारा। नंगः शर्म रुसवाई, ज़िल्लत। नोअं : किस्म। नक्ज़ : तोड़ना। नकेल : ऊँट की मुहार। नुकूल : कसम से इन्कार। नफ़काए इद्दत : इद्दत गुज़ारने का ख़र्चा। नाकिस : ना'मुकम्मल। नफ़र : चन्द आदमियों का गिरोह। नुक़बा : कौम के सरदार। नस्ब करना : लगाना।

('व' ) से शुरूअ़ होने वाले शब्द) वस्ल : मिला हुआ होना। वगैरहुम : और उनके इलावा। वहदानियत : अल्लाह का एक होना। वक्अ़त : कद्र व मन्ज़िलत, इज़्ज़त। वारिद : पहुँचा। वहशत : घबराहट। वली अबअद : दूर का रिश्ते वाला। वसाइत : वास्ते की जमा। वाफ़िर : ज़्यादा। वुसअ़त : कुशादगी, गुन्जाइश। वगैरहा : और उसके इलावा। वजाहत : इज़्ज़त, एहतिराम। वुकूए किज़्ब : झूट का वाकेंअ होना। वरअ : परहेजगार। वासिल : पहुँचना। वज्अ कृतअ : शकल व सूरत। वली अकरब : सबसे ज्यादा नज़्दीक का रिश्तेदार। वसीका : दस्तावेज, इक्रारनामा। वाजिबुल'अदा : जिसकी अदायगी जरूरी हो। वराअ वराअ : पीछे पीछे। वाजिबुल'हिफ़्ज़ : जिसका याद करना ज़रूरी हो। वाजिबुल'वुजूद : जिसका वुजूद ज़रूरी हो। वसातृतः वास्ता। वज्रु हमलः बच्चा जनना। वक्ते मोअय्यनः मुक्रिरह वक्त। वक्फे मोअब्बदः हमेशा के लिये वक्फ्। विलायत : सरपरस्ती। वकील बिल'खुसूमा : मुक्दमे की पैरवी का वकील। वजाहत : मरतबा। वलदुज्जना : जिना से पैदा होने वाला। वुरस्। : वारेस्ीन। वहम : गुमान। वाजिबी किराया : राइज किराया जो उमूमन लिया जाता है। वबा : आम मौत, कस्रत से मौत का वाकेंअ़ होना। वदीअ़त : अमानत। वहशी : जानवर। वुजूद व अ़दम : किसी चीज का होना या न होना। वीराना : गैर आबाद जगह। वसमा : नील के पत्ते जिनसे खिजाब तैयार करते हैं। वाजेअ : रखने वाला। ('ह' ) और य से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

हुनूद : हिन्दू। हैबतनाक : ख़ौफ़नाक। हादी : हिदायत देने वाला। हुनूज़ : अभी तक। हैयते'ऊला : पहली सूरत। हिबा करदेना : तोहफ़े में देना। हमातन : बिलकुल, तमाम। हिलाल : पहली रात का चाँद। हैअत : बनावट। हमराही : साथी। हल्की क़िरात : मुख़्तसर क़िरात। हड़ : एक दवा का नाम। हैकल : हार, शान व शौकत। हिज : जुदाई। हतके हुरमत : जिल्लत व रुसवाई। हदियतन : ब'तौर तोहफा। हज़यान : बेहूदा बातें। हलाक कुनिन्दा : हलाक करने वाला। हैबतनाक : खौफनाक। हलचल : घबराहट। हज़्ल : मज़ाक। हिबा : तोहफ़ा। यौमुत्तर्विया : आठवीं ज़िलहिज्जा का दिन। यक चश्म : एक आँख वाला, काना। यक्का : घोड़ा गाड़ी। यमीन : क्सम। यकसां : बराबर। यौमिया : रोजाना। यौमुल'क्ब्ज़ : कब्ज़े के दिन। यौमे अदहा : कुर्बानी का दिन। यौम : दिन।

> अनुवादक मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी निकट दो मीनार मस्जिद, एजाजनगर, पुराना शहर बरेली मो0:- 09219132423

## तफ़सीली फ़ेहरिस्त बहारे शरीअ़त हिस्सा 11 से 20

| ग्यारहवाँ हिस्सा                            |    | इजफा होगा उस के जवाज का हीला।                                              | 22 |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| खरीद व फ़रोख़्त का बयान।                    | 7  | बैअ में इरितस्ना होसकता है या नहीं।                                        | 23 |
| क्सबे हलाल के फ़ज़ाइल।                      | 8  | हमल का इस्तिस्ना किस अक्द में होसकता है                                    | 23 |
| माल हासिल करने की मुमानअत।                  | 8  | और किस में नहीं।                                                           | 23 |
| तिजारत की खूबियाँ और बुराईयां।              |    | नापने,तोलने, परखने की उजरत किस के जिम्मे है                                | 23 |
| तिजारत में झूट बोलने और झूटी क्सम खाने      |    | दलाली किस के जिम्मे है।                                                    | 23 |
| की मुमानअत।                                 | 9  | मबीअ और स्मन पर कब्ज़ा और पहले किस पर                                      | 23 |
| तिजारत में इन्हिमाक और यादे खुदा से गुफलत।  | 9  | कब्जा हो।                                                                  | 24 |
| बाजार में दाखिल होते वक्त की दुआ।           | 9  | कब्ज़े से पहले मबीअ हलाक होगई।                                             | 24 |
| खरीद व फ़रोख़्त में नर्मी चाहिए।            |    | दो चीज़ें एक अक्द में ख़रीदीं उन पर कृब्ज़ा।                               | 24 |
| बैअं की तारीफ और उस के अरकान।               |    | बैअ के बाद स्मन की अदा की मुद्दत मुक्रेर की                                |    |
| बैअं के शराइत्।                             |    | उसका कृब्ज़ा और बिला इजाज़ते बाइअ मुश्तरी                                  |    |
| बैअं का हुक्म।                              |    | का कृब्जा।                                                                 | 25 |
| बैअ् हज़्ल व बैअ् मुकरह।                    | 12 | कब्ले कब्ज़ा मुश्तरी का तसर्रुफ़।                                          | 25 |
| ईजाब व कबूल।                                | 12 | अमानत व रहन व आरियत से कृब्ज़ा होगा या नहीं।                               | 25 |
| बैअ् के अल्फ़ाज़।                           | 12 | ग़ल्ला बोरी में भरने से कृब्ज़ा होगा या नहीं।                              | 25 |
| स्मन बदल कर दो ईजाब किये।                   | 13 | बोतल में तेल डालना कृब्ज़ा है या नहीं।                                     | 26 |
| ईजाब व कबूल की मज्लिस।                      |    | तख्लिया से कब्जा होगा या नहीं।                                             | 26 |
| ख्यारे क्बूल।                               |    | मकान ख़रीदा जो किराये पर है।                                               | 26 |
| बैओ तआ़ती।                                  |    | सिर्का तेल बोतल में भर कर बाइअ़ के छोड़                                    |    |
| मबीअ व स्मन।                                |    | दिया।                                                                      | 26 |
| स्मन का हाल व मोअज्जल होना।                 | 16 | कुन्जी देने से कब्ज़ा होगा या नहीं।                                        | 26 |
| जहाँ मुख्तलिफ किरम के सिक्के चलते हों वहाँ  | 17 | बाइअ ने मबीअ की तरफ इशारा करके कहा                                         | 21 |
| कौनसा मुराद होगा।                           |    | कृब्ज़ करलो।                                                               | 26 |
| माप और तोल और तख़्मीने से बैं तआती।         | 1/ | घोड़े पर मुश्तरी को सवार कर लिया या पहले                                   | 26 |
| जो मिकदार बताई है उस से कम या ज़्यादा       | 10 | से सवार था।                                                                | 26 |
| निकली।                                      |    | अँगूठी के नगीने पर कब्ज़ा।                                                 | 26 |
| क्या चीज़ बैअ़् में तब्अ़न दाख़िल होती है।  | 19 | बड़े मटके और गोली पर कब्ज़ा।<br>तेल बर्तन डाल रहा था बर्तन टूट गया या पहले | 26 |
| ज़मीन ख़रीदी जिस में ज़राअत है या दरख़ा     | 20 |                                                                            | 26 |
| खरीदा जिस में फल हैं।                       |    | से बर्तन टूटा हुआ था।<br>बर्तन टूटा हुआ है और मालूम है तो नुकसान           | 20 |
| दरख़्त ख़रीदा उस को किस तरह काटा जाये।      |    |                                                                            | 26 |
| दरख़ा काटने के बाद फिर जड़ें शाखें निकलीं।  | 20 | किस के ज़िम्मे है।<br>बाइअं से कहा मेरे आदमी के हाथ या अपने                | 20 |
| दरख्त की बैअ़ में ज़मीन दाख़िल है या नहीं।  | 21 | आदमी के हाथ भेज देना।                                                      | 27 |
| ज़राअ़त बेच दी यह कब काटी जायेगी।           | 21 | बाइअ से कह दिया कि कल लेजाऊँगा और                                          | 21 |
| ज़मीन बैअ की तो दरख़्त वगैरह बैअ में दाख़िल | 21 |                                                                            | 27 |
| हैं या नहीं।                                | 21 | मबीअं हलाक होगई।<br>तीसरे के यहाँ चीज़ रखवादी कि दाम देकर                  |    |
| छोटासा दरख्त खरीदा था वह बड़ा होगया।        | 21 | लेजायेगा और ज़ाइअं होगई।                                                   | 27 |
| जमीन एक शख्स की है दरख्त दूसरे के।          | 22 | मुश्तरी ने मबीअ हलाक करदी या ऐबदार करदी।                                   | 27 |
| फल और बहार की बैअ़्।                        | 22 | मुरतरा न नवार्य दलाक नत्त्रा ना रनना                                       | _, |
| नरी किस हीना और या कहाँ की मिकदार में       |    |                                                                            |    |

| राट्य ने मान्सी ने नमा से दिस किया गा                                           |          | दो शख्सों ने एक चीज़ खरीदी और दोनों ने                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| बाइअं ने मुश्तरी के हुक्म से हिबा किया या इजारे पर दिया या कोई और तुसर्रफ किया। | 27       | \ _( \alpha,                                                                               | 32  |
| मुश्तरी ने बिगैर इजाज़ते बाइअ कृब्ज़ा करलिया।                                   | 27       | क रहे हो मर्न एवं पाय मोशन्यक                                                              | 32  |
| बैअ से पहले ही वह चीज़ मुश्तरी के कृब्ज़े में थी।                               | 27       | किया।                                                                                      | 32  |
| कृब्जुए अमानत व कृब्जुए जुमान में एक दूसरे                                      |          | बाइअ ने अन्दरूने मुद्दते ख्यार मबीअ को गुसब                                                |     |
| के काइम मकाम होगा या नहीं।                                                      | 27       | किया।                                                                                      | 32  |
| ख्यारे शर्त का बयान।                                                            | 28       | बादअ को ख्यार था और बैअ फरख करदी                                                           |     |
| बैअ में कब बरकत होती है और कब नहीं।                                             | 28       | मञ्जरी मबीअ को तो वापसी स्मन रोक सकता है।                                                  | 32  |
| ख्यारे शर्त की तारीफ़ और उसकी ज़रूरत।                                           | 28       | ख्यार साकित करने के लिये कुछ रूपया दिया                                                    |     |
| ख्यारे शर्त बाइअ व मुश्तरी और सालिस सब के                                       | 20       | या स्मन में कमी की या मबीअ में इज़ाफ़ा                                                     |     |
| लिये हो सकता है।                                                                | 28       | किया यह जाइज है।                                                                           | 32  |
| अक्द में और बादे अक्द ख़्यार हो सकता है                                         | 20       | रूपरों से चीज खरीदी और अशिफेयाँ दी फिर                                                     |     |
| कब्ले अक्द नहीं हो सकता।                                                        | 28       | बैअं फरख होगई तो अशर्फियाँ वापस करनी                                                       |     |
| ख्यारे शर्त कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।                                       | 28       | होंगी उनकी जगह रूपये नहीं दे सकते।                                                         | 32  |
| पूरी मबीअ में भी ख़्यार हो सकता है और उसके                                      | 20       | मुश्तरी के लिये ख़्यार है और ब'ग़र्ज़ इम्तिहान                                             |     |
| जुज़ में भी।                                                                    | 29       | मबीअ में तसर्रफ किया।                                                                      | 33  |
| बाइअ व मुश्तरी का ख्यार में इख्तिलाफ ।                                          | 29       | घाड़ पर सवार हुआ मगर पाना पिलान पर लिय                                                     |     |
| ख्यार की मुद्दत क्या है।                                                        |          | या वापस करने के लिये।                                                                      | 33  |
| ख़्यार बिला मुद्दत हो या मुद्दत मजहूल हो।                                       | 29<br>29 | ज़मीन में काश्त की, मकान में सुकूनत की।                                                    | 33  |
| तीन दिन से ज़्यादा की मुद्दत।                                                   |          | मबीअ में मुश्तरी के पास ज़्यादती हुई                                                       | 33  |
| तीन दिन की मुद्दत थी फिर मुद्दत कम करदी।                                        | 29       | केल्या करन के बाद वानसा के वनत बाइज् व                                                     | 33  |
| बाइअ के लिये ख़्यार हो तो मबीअ मिल्क से                                         | 29       | नुरतरा न इखिलामं हुआ पर पर परा र पा                                                        | 33  |
| ख़ारिज नहीं हुई और मुश्तरी के लिये ख़्यार हो                                    |          | दूसरी                                                                                      |     |
| तो मबीअ मिल्के बाइअ से खारिज है और मबीअ                                         |          | मबीअ़् में जिस वस्फ़ की शर्त थी वह नहीं है                                                 | 33  |
| हलाक होगई तो किस सूरत में स्मन वाजिब                                            | 20       | ख्यारे तअ्ईन और उस के शराइत्                                                               | 34  |
| होगा और कब कीमत।                                                                | 2)       | ख्यारे तअईन बाइअं के लिये भी होसकता है                                                     | 24  |
| ख़्यारे मुश्तरी की सूरत में मबीअ में ऐब पैदा होगया तो क्या हुक्म है।            | 30       | और बाइअ़् जो देदेगा मुश्तरी पर उसका लेना                                                   | 34  |
| बाइअं व मुश्तरी दोनों को ख़्यार है तो क्या हुक्म है।                            |          | लाजिम है।                                                                                  |     |
| साहिबे ख्यार ने बैअं को फरख करके फिर                                            | 50       | ख्यारे तअईन में मुश्तरी ने दोनों पर कब्ज़ा                                                 |     |
| जाइज किया।                                                                      | 30       | किया उसके अहकाम ख्यारे तअईन में मीरास् जारी होगी।                                          | 2.4 |
| फ़रख़ कभी कौल से होता है कभी फ़ेअ़ल से।                                         |          |                                                                                            | 34  |
| इजाज़त के अलफ़ाज़।                                                              | 31       | ख्यारे तअ्ईन में दोनों चीज़ें हलाक होगई या एक। ख्यारे तअ्ईन में दोनों चीज़ें ऐबदार होगई या | 34  |
| साहिबे ख्यार मरगया तो वारिस् की तरफ ख्यार                                       | ٠.       | एक मुश्तरी ने एक में तसर्रफ़ कर लिया।                                                      |     |
| मुन्तिकृल न होगा।                                                               | 31       | दाम तै करने के बाद मबीअ पर कब्ले बैअ                                                       | 34  |
| मबीअं मुतअदिद चीजें हों तो साहिबे ख़्यार कुल                                    |          | मुश्तरी ने कृब्ज़ा किया।                                                                   | -   |
| नें अक्द जाइज़ करे या फ़स्ख़ करे।                                               | 31       | दाम तै करके मोअक्किल को दिखाने के लिये                                                     | 34  |
| व्यार की सूरत में समन व मबीअ का मतालबा।                                         | 31       | वकील चीज़ को लाया और हलाक होगई।                                                            |     |
| जिनबी को ख्यार दिया तो दोनों जाइज व                                             | J.       | कई चीज़ें दाम तै करके लेगया उनमें एक के लेने                                               | 35  |
| रख़ कर सकते हैं।                                                                | 31       | का इरादा है वह सब हलाक होगई या बाज।                                                        |     |
| ो चीज़ों की बैअ़ हुई उनमें एक में ख़्यार है।                                    | 32       | खरीदने के इरादे से न लेगया हो तो तावान नहीं।                                               | 35  |
| कील से कहा था कि ख़्यारे शर्त के साथ बैअ                                        | 32       | चीज़ हलाक न हुई बल्कि ख़ुद हलाक की                                                         | 35  |
| रे या ख़रीदे और उसने ऐसा नहीं किया।                                             | 32       | कर्ज़ मांगा और चीज़ रहन रखदी कर्ज़ देने से                                                 | 35  |

💻 कादरी दारूल इशाअ़त 💻

, 11,11

|                                              | 957                                            |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| पहले ही वह चीज़ हलाक होगई।                   | 36 कालीन व दरी व दीगर फुरूश में क्या चीज       |     |
| ख्यारे रूयत का बयान                          | 36 देखी जाये।                                  | 40  |
| मुश्तरी के लिये ख्यारे रूयत होता है बाइअं के | खाने की चीज़ में खाना और सूंघने की चीज़ में    |     |
| लिये नहीं।                                   | 36 सूंघना जरूरी है।                            | 40  |
| मज्लिसे अक्द में मबीअ मौजूद है मगर देखी      | अददयाते मुतकारबा में बाज का देखना काफ़ी है।    | 40  |
| नहीं ख्यार हासिल है अगर्चे वह वैसी ही हो     | जो चीज़ें ज़मीन के अन्दर हों वज़नी हों तो      | 70  |
| जैसी बाइअ ने बताई।                           | 36 बाज का देखना काफी है और अददी मुतफावृत       |     |
| मुश्तरी ने देखने से कब्ल ख़्यार बातिल कर     | हों तो कुल का देखना ज़रूरी है।                 | 40  |
| दिया बातिल न होगा।                           | 36 शीशी में तेल देखा या आईने में मबीअ की सूरत  | 40  |
| ख्यारे रूयत के लिये वक्त की तहदीद नहीं       | 36 देखी या मछली को पानी में देखा।              | 40  |
| ख्यारे रूयत कहाँ साबित होता है और कहाँ नहीं। | 37 वकील बिश्शरा या वकील बिल'कृब्ज़ का देख      | 40  |
| ख्यारे रूयत किस तसर्रफ़ से साकित होता है     | लेना काफी है कासिद का देखना काफी नहीं।         | 4.1 |
| और किस से नहीं।                              | 37 मुश्तरी अन्धा है उसके लिये भी ख्यार है और   | 41  |
| ख्यारे रूयत् में मीरास् जारी नहीं।           | 37 टटोलना ब'मन्ज़िला देखने के है।              |     |
| बैअ से पहले मबीअ को देख चुका है तो ख्यार     | खरीदने के बाद अन्धा अखियारा होगया या           | 41  |
| हासिल है या नहीं।                            | 37 अंखियारा अन्धा होगया।                       | 41  |
| बाइअं कहता है वैसी ही है जैसी देखी थी        | वैअ मुकायजा में दानों को ख्यार हासिल है        |     |
| मुश्तरी कहता है वैसी नहीं तो किसकी बात       | ख्यारे ऐब का बयान                              | 41  |
| मानी जयेगी।                                  | महीश का भेर जारिए काना नगा है।                 | 41  |
| कलेजी खरीदी जो अभी पेट से निकाली नहीं        | े ऐब किस को कहते हैं।                          | 41  |
| गई है।                                       | 38 मबीअ व समन दोनों का ऐब जाहिर करना           | 41  |
| दो कपड़े खरीदे दोनों को देखने के बाद एक के   | वाजिब है।                                      | 41  |
| मुतअ़ ल्लिक पसन्दीदगी का इज़हार किया।        | 38 ऐब मालूब होने पर वापस कर सकता है।           | 42  |
| दो शख्सों ने एक चीज़ खरीदी जिसको दोनों ने    | कीमत में कमी नहीं कर सकता।                     | 42  |
| नहीं देखा।                                   | 38 कब्ज़ा से पहले ऐब पर मुत्तलअ़ हो तो अक्द    |     |
| कई थान खरीदे उनमें एक को देख लिया बाकी       | फरख करने के लिये न कज़ा की ज़रूरत है न         |     |
| को नहीं देखा।                                | 38 रज़ा की और बादे कब्ज़ा बिगैर कज़ा या रज़ा   |     |
| ख़्यारे रूयत से बैअ़ को फ़रख़ करने में कज़ा  | फ़रख़ नहीं कर सकता।                            | 42  |
| और रज़ा दरकार नहीं                           | 38 बादे कब्ज़ा बाइअ की रजामन्दी से फरख हुआ     |     |
| मुश्तरी ने ऐसा तसर्रफ़ किया जिससे मबीअ में   | तो उन दोनों के हक में फ़रख़ है और सालिस        |     |
| नुक्सान पैदा होगया।                          | 38 के हक में बैओ जदीद और कज़ाए काज़ी से हो     |     |
| मबीअं को बाइअं ने मुश्तरी के पास या मुश्तरी  | तो सबके हक में फ़रख़ है।                       | 12  |
| ने बाइअ़ के पास अमानत रख दिया और हलाक        | ख्यारे ऐब की सूरत में मुश्तरी मालिक भी होजाता  | 42  |
| होगई।                                        | 39 है और उसमें विरास्त भी जारी होती है।        | 40  |
| मुर्गी ने मोती निगल लिया उसकी बैअ।           | 39 ख्यारे ऐब के शराइत्।                        | 42  |
| बैअ फ़रख करे तो बाइअ को खबर करदेना           |                                                | 42  |
| ज़रूरी है।                                   | एब की सूरतें।                                  | 42  |
| मबीअ में क्या चीज़ देखी जायेगी।              | 39 भागना, चोरी करना, पेशाब करना ऐब है।         | 43  |
| मुश्तरी ने नमूना देख लिया है मगर मबीअ की     | 39 कनीज़ का वलदुज़्ज़ना होना और ज़िना करना     |     |
| निस्बत कहता है वैसी नहीं।                    | और बच्चा पैदा होना ऐब है।                      | 43  |
| सवारी के जानका और सार्च ने                   | 39 गुलाम का दो बार से ज़्यादा ज़ना करना ऐब है। | 43  |
| सवारी के जानवर और पालने के जानवर और          | गुलाम का बुरे अफआल कराना और मुखन्नस्           |     |
| जबह के जानवर में क्या चीज़ देखी जायेगी।      | 39 होना ऐब है                                  | 44  |
| कपड़े को किस तरह देखा जायेगा।                | 39 लौन्डी का हामिला होना या शोहर वाली होना     | 1 1 |
|                                              |                                                |     |

|                                               | 9   | 58                                              |       |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|
| या गुलाम का शादी शुदा होना ऐब है              |     | पहले या बाद।                                    | 46    |
| जुजाम वगैरा अमराज या खरसी होना ऐब है          |     | गुल्ला ख़रीदा उसमें से कुछ खालिया या वेच        | 10    |
| और बालिंग का खतना शुदा न होना भी ऐब है।       | 44  | दिया।                                           | 46    |
| अमरद खरीदा और उसने दाढ़ी मुन्डाई है या        |     | कपड़ खरीदकर कटवाया या सिलवाया।                  | 47    |
| बाल नोच डाले हैं यह ऐब है।                    | 44  | कपड़ा खरीदकर ना'बालिग बच्चे के लिये कृतुअ       |       |
| मुँह या बगल में बू होना या पेडू फूला होना,    |     | कराया।                                          | 47    |
| लौन्डी का मकाम बन्द होना या उसमें हड्डी या    |     | मबीअ में जदीद ऐब पैदा होगया।                    | 47    |
| गोश्त पैदा होजाना ऐब है।                      | 44  | वापसी की मज़दूरी मुश्तरी के ज़िम्मे है।         | 47    |
| काफिर या बद'मज़हब होना ऐब है।                 | 44  | जानवर को जबह करदिया अब मालूम हुआ कि             | • • • |
| जवान लौन्डी का हैज़ न आना या इरितहाज़ा        |     | उस की आन्तें खराब होगई थी।                      | 47    |
| आना ऐब है।                                    | 11  | मबीअ में ज्यादती करदी।                          | 47    |
| शराब ख्वारी, जुवा खेलना, झूट बोलना, चुग़ली    | 44  | अन्डा गन्दा निकला या खरबूजा, तरबूज, बादाम,      | 7/    |
| खाना ऐब है।                                   | 45  | अख़रोट ख़राब निकले।                             | 17    |
| जानवरों के बाज़ ज़यूब।                        | 45  | गुल्ला खरीदा जिसमें खाक मिली हुई है।            | 47    |
| गधे का न बोलना या मुर्ग का ना'वक्त बोलना      |     | गल्ले का वजन खाक उडजाने या खुश्क होजाने         | 48    |
| ऐब है।                                        | 15  | से कम होगया।                                    | 40    |
| बकरी या कुर्बानी के जानवर का कान कटा          | 45  | मुश्तरी ने बैअं करदी फिर मुश्तरी-ए-सानी ने      | 48    |
| होना ऐब है।                                   | 4.5 | ऐब की वजह से वापस करदी।                         | 48    |
| जानवर का निजासत खाना या मक्खी खाना            | 45  | मुश्तरी अव्वल ने अपनी रजा'मन्दी से चीज          |       |
| ऐब है।                                        |     | वापस करली।                                      | 48    |
| जानवर के दोनों पाँव क़रीब क़रीब होना, घोड़े   | 45  | मुश्तरी ने ऐब का दावा किया तो अदा-ए-स्मन        |       |
| का सरकश होना ऐब है।                           | 45  | पर मजबूर नहीं।                                  | 48    |
| दूसरी चीज़ों के ज़यूब                         |     | जिन उयूब पर तबीब ही को इत्तिला होती है          |       |
| मौज़ा या जूता पाँव में नहीं आता यह ऐब है      | 45  | उनमें तबीब की जरूरत है और जिन पर औरतों          |       |
| कपड़ा नजिस है यह बाज़ सूरतों में ऐब है        | 45  | ही को इत्तिला होती है उनमें औरत के बयान         |       |
| मकान पर लिखा हुआ है कि यह वक्फ़ है।           | 45  | पर ऐब साबित होगा।                               | 49    |
| जिस मकान को या ज़मीन को लोग मनहूस             |     | जो ऐब ज़ाहिर है और इतनी मुद्दत में पैदा नहीं    |       |
| कहते हों वापस कर सकता है।                     | 46  | होसकता है उसमें गवाह या हल्फ़ की हाजत           |       |
| गेहूँ घुने या बूदार हों यह ऐब है।             | 46  | नहीं।                                           | 49    |
| फल या तरकारी की टोकरी में नीचे घास भरी        |     | मबीअं के जुज़ पर किसी ने अपना हक साबित          |       |
| हुई निकली यह ऐब है।                           | 46  | किया।                                           | 49    |
| मकान का परनाला दूसरे मकान में गिरता है        | 46  | बादे कब्जा मबीअ में इख्तिलाफ हुआ या मिकदारे     | ,,,   |
| किताब या कुर्आन मजीद की किताबत में कुछ        |     | मकबूज में इख्तिलाफ हुआ तो कौले मुश्तरी          |       |
| अलफाज लिखने से रहगये।                         | 46  | मोअ्तबर है बाइअ् कहता है कि यह वह ऐब            |       |
| मवानेओ रद क्या हैं और किस सूरत में नुकसान     |     | नहीं है जो मेरे यहाँ था वह जाता रहा यह          |       |
| ले सकता है।                                   | 46  | दूसरा ऐब है                                     | 49    |
| ऐब पर मुत्तलअ़ होने के बाद मबीअ़ में मालिकाना |     | दो चीजें एक अक्द में खरीदी हैं एक में ऐब निकला। | 47    |
| तसर्रफ करना।                                  | 46  | मबीअ में नया ऐब पैदा होगया था मगर जाता          |       |
| जानवर का इलाज करना उसपर सवार होना।            | 46  | रहा।                                            | 50    |
| जानवर वापस करने के लिये सवार हुआ।             |     | तो पुराने ऐब की वजह से वापस कर सकता है।         | 50    |
| बकरी खरीदी और ऐब पर मुत्तुलअ होने के बाद      | .0  | गुलाम ने जुर्म किया था जिसकी वजह से कृत्ल       |       |
| या पहले दूध दूहा।                             | 46  | किया गया या उसका हाथ काटा गया बाइअ ने           |       |
| कनीज़ से वती की, ऐब से मुत्तलअ़ होने के       | 10  | ऐब से बराअत करली है तो वापरी नहीं हो            |       |

|                                              | 95  | 9                                                          |      |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------|
| सकती।                                        | 50  | मुजाबना की मुमानअत और उसकी तफसीर                           |      |
| मुश्तरी ने खरीदार से कहा कि उसमें ऐब नहीं है |     | फल और जराअत की बैअ।                                        | 52   |
| किर ऐब पर मुत्तला हुआ तो वापस कर सकता        |     | वैअ मुलामसा व मुनाबजा से मुमानअत और                        |      |
| है या नहीं                                   |     | उनकी तफसीर।                                                | 52   |
| जानवर में ज्यादा दूध बताया था और निकला कम।   | 50  | बैउल'हसात व बैअं गुरर की मुमानअत।                          | 53   |
| मबीअ को वापस करना चाहा और कम दामों में       |     | इस्तिस्ना-ए-मजहूल की मुमानअत।                              | 53   |
| मसालहत होगई या बाइअ ने वापस करने से          |     | वैआना से मुमानअत।                                          | 53   |
| इनकार किया मुश्तरी ने उसे इस लिये कुछ        |     | बैअ में इकराह की मुमानअत                                   | 53   |
| दिया कि वापस करले।                           |     | जो चीज मिल्क में न हो उसकी बैअ मम्नूअ है।                  | 53   |
| वकील ने जब देख कर रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की।      | 50  | एक बैअ़् में दो बैअ़् से मुमानअ़त।                         | 53   |
| एक चीज़ ख़रीदी उसकी बैअ़ का किसी को          |     | बैअ में कर्ज की शर्त से मुमानअत।                           | 53   |
| वकील किया फिर ऐब पर मुत्तला हुआ।             | 50  | बैअं बातिल व फ़ासिद की तारीफ़ और फर्क।                     | 53 • |
| नुकसान लेने का क्या मतलब है।                 | 50  | माल की तारीफ।                                              | 53   |
| जानवर वापस करने जारहा रास्ते में मरगया       | 51  | थोड़ीसी मिट्टी या गेहूँ के एक दाने की बैअ                  | 55   |
| गाभन गाय, बैल के बदले में खरीदी, गाय के      | 31  | बातिल है।                                                  | 54   |
| बच्चा पैदा होने के बाद बैल में ऐब मालूम हुआ। | 50  | इन्सान के पाखाना, पेशाब की बैअ बातिल है।                   | 54   |
| जमीन खरीदकर मस्जिद बनाई या वक्फ की           | 51  | उपले का खरीदना, बेचना, इस्तेअ्माल में लाना                 | ٠.   |
| किर ऐव पर मुत्तलअ हुआ।                       |     | जाइज है।                                                   | 54   |
| कपडा खरीदकर मूर्वे का कफन किया।              |     | मुर्दार किस को कहते हैं।                                   | 54   |
| दरख्त खरीदा था कि उसकी लकड़ी की चीज़ें       |     | मादूम की बैअ् बातिल है।                                    | 54   |
| बनायेगा और जलाने के सिवा दूसरे काम के        | 5.1 | छुपी हुई चीज़ की बैअ़।                                     | ٠,   |
| लायक लकड़ी नहीं निकली                        | 51  | खजूर में गुठली, रूई में बिनौले, थन में दूध की              | 55   |
| जिस चीज़ का निर्ख मशहूर है बाइअ़ ने उस से    | 6.1 | बैअं कुऐं और नहर के पानी की बैअं।                          | 55   |
| कम दी।                                       | 21  | मेंह का पानी जमा करने के बाद बैअ कर                        | 55   |
| गुबने फाहिश और गुबने यसीर का फर्क और         |     | सकता है।                                                   | 55   |
| उस के अहकाम।                                 |     | भिश्ती से पानी की मश्क खरीदना।                             | 55   |
| बाइअ को धोका देकर कम दामों में मकान          |     | मबीअ में कुछ मौजूद है कुछ मादूम, यह भी                     | 55   |
| खरीदा और शफ़ीअ़ ने शुफ़ा करके लेलिया तो      |     | बातिल है।                                                  | 55   |
| शफीअ से बाइअ कोई मुतालबा नहीं-कर सकता।       |     | हम्ल या नुतफ़े की बैअ़्।                                   | 55   |
| गुबने फाहिश के साथ चीज़ खरीदी और कुछ         |     | इशारा या नाम दोनों हों तो किस का एअतिबार है।               | 55   |
| खर्च करने के बाद इल्म हुआ।                   |     | याकूत कहा और शीशा निकला।                                   | 55   |
| एक शख्स ने लोगों से कहा कि यह मेरा गुलाम     |     | दो चीजो को बैअ में जमा किया उनमें एक                       | 55   |
| या लड़का है, उससे खरीद व फरोख्त करो बाद      |     | काबिले बैंअ न हो।                                          | 55   |
| को मालूम हुआ कि उसने धोका दिया है तो         |     | मकाने मुश्तरक को एक शरीक ने दूसरे के हाथ                   | 55   |
| लोग अपने मुतालबे उससे वसूल कर सकते हैं।      | 51  | बैअं किया।                                                 |      |
| बैअ फ़ासिद का बयान और उसके मुतअ़िलक          |     | जमीन या मकाने मुश्तरक में से एक ने मुअय्यन                 | 55   |
| ह्दीसें ।                                    | 52  | टुकड़ा बैअ़ किया।<br>मुसल्लम गाँव बैअ़ किया जिसमें मरिजद व | 55   |
| पछन्ने लगाने की उजरत मकरूह है।               | 52  | मुसल्लम् नाप् वज् ।काषा ।जसान नारजप प                      | 56   |
| सूद लेने वाले, देने वाले और गोंदने वाली और   |     | कृब्रिस्तान भी है।<br>इन्सान के बाल की बैअ़ दुरुस्त नहीं।  | 56   |
| गुदवाने वाली और मुसव्विर पर लानत।            | 52  | मुए मुबारक लेकर हदया पेश करना और मुए                       | -    |
| मुर्दार जानवर की चर्बी इस्तेअमाल करने से     | ا   | मुबारक से बरकत हासिल करना।                                 | 56   |
| मुमानअत ।                                    | 52  | जो चीज मिल्क में न हो उसकी बैअ बातिल है।                   | 56   |
| बचे हुए पानी से लोगों को मना न करे।          | 52  | णा लाजा । नत्य में ने वि चरावरा वर्ज वार्यस दर्ग           | 30   |

| बैअ् बातिल का हुक्म।                                  | 56 गासिब के हाथ मगसूब की बैअ सहीह है।                                    | 59  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| बैअ में शर्त्।                                        | 56 खिन्जीर के बाल या किसी जुज़ की बैअ बातिल                              |     |
| गुलाम को इस शर्त पर बैअ किया कि मुश्तरी               | है मुर्दार के चमड़े की बैअ दबागत से पहले                                 |     |
| आज़ाद कर देगा।                                        | 57 बातिल है।                                                             | 60  |
| गुलाम को ऐसे के हाथ बेचा जिसकी निस्बत                 | नापाक तेल की बैअ और उसका इस्तेमाल और                                     |     |
| मालूम है कि आज़ाद कर देगा।                            | 57 नापाक दवा का इस्तेमाल।                                                | 60  |
| गुलाम बेचा और शर्त यह की कि एक माह                    | मुदार की चर्बी का बेचना और उसका इस्तेमाल                                 |     |
| बाइअं की ख़िदमत करेगा या मकान बेचा और                 | करना।                                                                    | 60  |
| एक माह सुकूनत की शर्त की या मुश्तरी बाइअ              | मुदरि के बाल, पुठ्ठा, हड्डी वगैरह का हुक्म                               |     |
| को कर्ज दे।                                           | और हाशी के दांत और हड़ी का हुक्म।                                        | 60  |
| बैअ में स्मन मजकूरा न हुआ                             | 57 जिस चीज को बेचा कब्ल वसूलिए स्मन उसको                                 |     |
| जो मछली तालाब या दरया में है उसकी बैअ                 | कम दाम में खरीदने की स्रत।                                               | 60  |
| जो शिकार अभी कब्ज़ा में नहीं आया है उसकी              | मन भर गेहूँ कर्ज लिये फिर कर्जदार ने कर्जस्वाह                           | -   |
| बैअ।                                                  | ने गाँच कामे में खरीद लिये।                                              | 60  |
| मछली को शिकार करके गढ़े में डाल दिया और               | क्तपरो कर्ज लिये फिर उनका अशका क बदल                                     |     |
| शिकार कब मिल्क में आता है।                            | में खरीदा।                                                               | 60  |
| शिकारी जानवर के अन्डे, बच्चे का हुक्म।                | में इस है। ये चबार्ल तम तर्ल तररात्र वा 11.2 वर्ल क                      | -   |
| मकान के अन्दर शिकार चला आया उसका                      | फरख होने के बाद बाइअ ने उस से खरीदा।                                     | 61  |
| मालिक कौन।                                            | मुश्तरी ने हिबा करके वापस लिया फिर बाइअ्                                 |     |
| मकान की मुहाजात में शिकार हो या उसके                  | न खुराप्रा                                                               | 61  |
| दरख्त पर हो तो यह मालिक नहीं, पकड़ने                  | मुश्तरी ने मबीअ के साथ दूसरी चीज मिलाकर<br>58 टोजों को गहुश के हाथ बेचा। | 61  |
| वाला मालिक है।                                        | दाना का बाइज् क लाल कलान                                                 | 0,  |
| रूपये, पैसे या शादी में शकर, छुआरे लुटाये गये         | तल बेचा और यह ठहरा कि बर्तन समेत तोला                                    | 61  |
| और उस के दामन में गिरे।                               | 58 जायेगा।                                                               | 0.1 |
| उसकी ज़मीन में शहद की मक्खियों ने मुहार               | बर्तन समेत तोला गया, मुश्तरी बर्तन लाया                                  | 61  |
| लगाई तो यही मालिक है।                                 | 58 मगर बाइअ कहता है यह मेरा बर्तन नहीं।                                  |     |
| तालाबों, झीलों का मछलियों के शिकार के लिये            | रास्ते की बैअ व हिबा।                                                    | 61  |
| ठेका देना जाइज़ है।                                   | 58 मकान की बैअ में रास्ते का हक्के मरूर तब्अन                            | 7.1 |
| परिन्द जो हवा में उड़ रहा है उसकी बैअ़।               | <sup>58</sup> दाख़िल है।                                                 | 61  |
| बैअ फ़ासिद की दीगर सूरतें।                            | 58 मकान या खेत की नाली का बेचना।                                         | 61  |
| इस मरतबा के जाल में जो मछलियाँ आयेंगी या              | एक के हाथ बेचकर दूसरे के हाथ बेचना।                                      | 62  |
| इस गोते में जो मोती निकलेगा उसकी बैअ।                 | 58 मबीअ या स्मन मजहूल हो तो बैअ फासिद है।                                | 62  |
| दो कपड़ों में से एक या दो गुलामों में एक को<br>बेचना। | अदाए स्मन के लिये कभी मुद्दत मुकर्रर होती है,                            |     |
| चरागाह की घास का बेचना और चरागाह का                   | 58 कभी नहीं मुद्दत मजहूल हो तो बैअ फासिद है।                             | 62  |
| ठेका देना।                                            | बैअ के बाद ना मालूम औद्गात को मुद्दत मुकर्रर                             |     |
| कच्ची खेती की बैअ की तीन सूरतें हैं।                  | 59 किया।                                                                 | 62  |
| नुमायां होने से पहले फल की बैअ।                       | 59 बैअ फासिद के अहकाम।                                                   | 62  |
| रेशम के कीड़े और उनके अन्डों की बैअू।                 | 59 बैअ़ फ़ासिद से मिल्के ख़बीस् होती है लिहाज़ा                          |     |
| रेशम के कीड़ों में शिरकत।                             | 59 इस में मिल्क व अदमे मिल्क दोनों के अहकाम                              |     |
| जानवर को बटाई पर देना या ज़मीन को पेड़                | 59 पाये जाते हैं।                                                        | 62  |
| लगाने के लिये देना।                                   | बैअ फासिद को फरख करना दोनों पर लाजिम है।                                 | 63  |
| भागे हुए गुलाम की बैअू।                               | 59 इकराह के साथ बैअ फरख हुई तो मुकरेह पर                                 |     |
| 3, 9,4, 4, 40(1                                       | 59 फरख करना वाजिब है।                                                    | 63  |

💻 कादरी दास्त्त इशाअ़त 🕳

| वैअ फासिद में बिला इजाजते बाइअ कब्जा                                       | 701 - A 0 0                                                                           |     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Com Tillian I Home.                                                        | नजश मकरूह है यानी कीमत बढ़ाना और                                                      |     |
| इसके फरख में कज़ा व रज़ा की ज़रूरत नहीं                                    | 63 खरीदारी का इरादा न हो, निकाह इजारा में भी                                          |     |
| और खुद फरख न करें तो काजी करहे                                             | इसकी मुमानअत है।                                                                      | 68  |
| मुश्तरी मबीअ को बाइअ के पास छोड़ गुरा                                      | 63 एक शख्स के दाम चुकाने के बाद दूसरे को                                              |     |
| बरीउज्जम्मा होगया और बाइअ के इनकार के                                      | दाम करना मना है निकाह व इजारा में भी यह                                               |     |
| art affect about a company                                                 | मम्नूअ् है।                                                                           | 68  |
| बैअ फासिद में हिबा, सदका, वदीअत वगैरहा के                                  | 63 तल्फीए जल्ब मना है।                                                                | 58  |
| ज़रिये से मबीअ वाइअ के पासे पहुँच गई बैअ                                   | शहरी आदमी देहाती के लिये वैअ करे मकरूह है।                                            | 68  |
| वन गरावस्य सेक्ट्रकः                                                       | एहतिकार यानी गल्ला रोकना मना है।                                                      | 69  |
| कायदा कुल्लिया, जिस वजह से किसी चीज                                        | 64 गल्ले का निर्ख मुकर्रर करना मना है।                                                | 69  |
| का इस्तिहकाक है अगर दूसरी वजह से हासिल                                     | दो मम्लूक जो जी रहम महरम हो उनमें तफरीक                                               |     |
| हुई तो क्या हुक्म है।                                                      | जाइज नहीं।                                                                            | 69  |
|                                                                            | 64 उनमें से एक को आज़ाद करना या मुकातब                                                | 0,  |
| इकराह के साथ बैअं हुई, मुश्तरी ने कब्ज़ा                                   | 64 बनाना या उम्मे वलद बनाना मना नहीं।<br>उनमें से एक को किसी ने दावा करके लेलिया      | 69  |
| करके तसर्रुफात किये अब भी फरख का हुका                                      | उनमें से एक को किसी ने दावा करके लेलिया                                               | 0)  |
| न के का निर्म तिर्म तिर्म की हैकी                                          | या देन में विक गया मना नहीं।                                                          | 69  |
| मबीअ को किराये पर दिया या लौन्डी का निकाह                                  | 64 रास्ते पर दुकान लगाने वाले का हुक्म।                                               | 69  |
| निकाह                                                                      | बअ् फुजूली का बयान                                                                    | 69  |
| जिस वजह से फरख मुम्तनेअ होगया था वह                                        | 64 फुजूली ने जो अक्द किया अगर ब'वक्ते अक्द<br>64 कोई गुजीज हो तो मुनअकिद होजाता है और | 0.9 |
| जाती रही तो क्या हुक्म है।                                                 | 64 कोई गुजीज हो ता मुनअकिद होजाता है और                                               |     |
| बाइअ् या मुश्तरी मरगया जब भी हुक्मे फरख                                    | 64 इजाज़त पर मौकूफ होजाता है।                                                         | 69  |
| गुरुश् या पुररारा मर्गता श्रेष मी हिंदम फरिख                               | न बालिंगा समझदार लडकी न निकार किया                                                    | 0.7 |
| बैथ फिल्ल होगर्ट को उन्ह कर करण करन                                        | 64 उसका कोई वली न हो तो इज्जित काजी पर                                                |     |
| बैअं फ़रख़ होगई तो जब तक बाइअं स्मन<br>वापस न करे मबीअं वापस नहीं ले सकता। | मौकूफ है और काजी भी न हो तो निकाह                                                     | 60  |
| काल वार्मी समय सहस्य मानम कर की करीन                                       | 64 मुनअकिद नहीं।                                                                      | 69  |
| कब्ल वापसी स्मन बाइअ मरगया जब भी मबीअ                                      | ना बालिग आंकिल गैर माजून ने बैअ व शिरा                                                | 70  |
| का हकदार मुश्तरी है।                                                       | 64 किया तो इजाज़ते वली पर मौकूफ़ है                                                   | 69  |
| ज्यादते मुत्तिसला गैर मुतविल्लदा मानेअ फस्ख है।                            | 65 ना बालिंग ने तलाक दी या आज़ाद किया या                                              |     |
| मबीअ या ज्यादत हलाक होजाये तो क्या हुक्म है।                               | 65 हिबा या सदका किया यह तसर्रुफात बातिल                                               |     |
| मबीअ में नुकसान पैदा होगया।                                                | 65                                                                                    | 69  |
| बैअ फ़ासिद में मबीअ या स्मन से नफ़ा हासिल                                  | फुजूली ने किसी की चीज़ बैअ़ की यह इजाज़ते                                             | ×0  |
| किया वह कैसा है।                                                           | 65 मालिक पर मौकूफ़ है।                                                                | 69  |
| मुद्दई ने दावा किया मुद्दआ'अलैहि ने चीज़ देदी                              | बैअ फूजूली को जाइज करने की शर्ते।                                                     | 69  |
| और मुद्दई ने इससे नफा हासिल किया अब                                        | बैअ फुजूली में किसी तरफ नक्द न हो तो बैअ                                              |     |
| मालूम हुआ कि दावा गुलत था।                                                 | 65 लाजिम है।                                                                          | 69  |
| हराम माल को क्या करे।                                                      | 66 मालिक ने इजाज़त देदी तो स्मन फुंजूली के                                            |     |
| मुश्तरी पर यह लाजिम नहीं कि बाइअ से दरयाफ़्त                               | हाथ में अमानत है।                                                                     | 71  |
| करे कि यह माल हराम है या हलाल।                                             | 66 मुश्तरी ने फुजूली के हाथ में स्मन दिया और                                          |     |
| मकान खरीदा जिसकी कड़ियों में रूपये निकले।                                  | 66 इजाज़त से क़ब्ल हलाक होगया।                                                        | 71  |
| बैअ् मकरूह का बयान                                                         | 66 इजाज़त से पहले फुजूली बैअ़ को फ़रख कर                                              |     |
| बैअ मकरूह भी मम्नूअ है इसमें और बैअ फ़ासिद                                 | सकता है और निकाह को नहीं।                                                             | 71  |
| में फ़र्क्।                                                                | 68 इजाज़त से पहले मालिक मरगया तो बैअ बातिल                                            |     |
| अजाने जुमा से खत्मे नमाज तक वैअ मना है।                                    | 68 होगई।                                                                              | 71  |

|                                               | 962                                            |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| एक शख्स ने दूसरे के लिये चीज खरीदी तो         | मरहून या मुस्ताजिर की वैअ                      | 73  |
| उसकी इजाजत पर मैकूफ़ नहीं।                    | 71 किरायादार के हाथ इजाजत पर माकूफ नहीं।       | 73  |
| पुजूली ने दूसरे के लिये चीज खरीदी और          | जो चीज किराया पर है मुश्तरी न दानिस्ती         |     |
| अच्द में उसका नाम लिया।                       | 71 खरीदी तो जब तक मृद्दते इजारा पूरा न ही      |     |
| फुजुली ने वंअ की. गालिक को खबर हुई उसने       | कृब्जा का मुतालबा नहीं कर सकता।                | 73  |
| कहा अगर इतने में वैअ की है इजाज़त है कि       | काणतकार को एक महत के लिये खत दिया ह            |     |
| इतने ही में या ज्यादा में बैअ की है इजाज़त है | पटन के अन्दर वैश उसकी इजाजत पर मार्क्फ है।     | 73  |
| क्रना नहीं।                                   | या मकान वेच दिया किरायेदार राजी नहीं भगर       |     |
| कपड़ा रंग देने के बाद इजाजत हो सकती है        | तसने किराया वढा दिया, वैअ सहीह हागई            | 73  |
| और कृतुअ करके सी लिया तो इजाज़त नहीं हो       | किराये की चीज किसी के हाथ वेची फिर             |     |
| सकती।                                         | 71 किरायेदार के हाथ वैअ की पहली वातिल होगई     |     |
| दो फुजूलियों ने दो शख्सों के हाथ बैअ की       | दसरी सहीह होगई।                                | 73  |
| गासिव ने मगसूब को बैअ किया इजाजत पर           | किरायेदार का यह कहना कि जब तक जो               |     |
| मौकूफ़ है।                                    | 71 किराया दे तुका हूँ वसूल न होजाये मुझे मकान  |     |
| गासिब ने वैअ करने के बाद तावान देदिया बैअ     | छाड़दा, यह इजीज़त है।                          | 73  |
| जाइज़ होगई।                                   | 71 राहिन ने विगेर इजाज़त दो शख़्सों के हाथ वैअ |     |
| गासिब ने सदका करदिया उस के बाद मालिक          | की मुरतहिन जिसका जोइज करद जोइज है।             | 73  |
| से खरीदली।                                    | 71 मबीअ पर जो कीमत लिखी हुई है उससे या         |     |
| स्मन लेलेना या स्मन तलब करना इजाजत है।        | न्त्र बाजिक पर खरादना                          | 73  |
| इजाज़त के अलफाज़।                             | ाजारान न पुरान न व्यापा या प्या र ना ना        | 73  |
| एक चीज़ के दो मालिक हैं एक ने जाइज़ की        | 72 बेची है।                                    | 74  |
| दूसरे नहीं।                                   | 72 इकाला का बयान                               | 74  |
| मालिक ने बिगैर मिक्दार स्मन मालूम किये        | इकाला की तारीफ                                 | /4  |
| इजाज़त देदी स्मन मालूम करने के बाद रह         | दूसरे का कबूल करना और कबूल का उसी              | 74  |
| नहीं कर सकता।                                 | 72 मजिलस में होना ज़रूरी है                    | 74  |
| फुजूली ने किसी का गुलाम बेच डाला फिर          | दलाल ने चीज़ बेचदी मालिक ने कहा इतने में       |     |
| मुश्तरी ने आज़ाद कर दिया या बैअ कर दिया       | नहीं दूँगा दलाल ने मुश्तरी से कहा उसने कहा     |     |
| उसके बाद इजाज़त दी आज़ाद करना सहीह            | मैं भी लेना नहीं चाहता इकाला न हुआ             | 74  |
| है, वैअ सहीह नहीं।                            | 72 घोड़ा वाप्स करने आया बाइअ नहीं मिला         |     |
| दूसरे का मकान वेच दिया और मुश्तरी को          | अस्तबल में बान्ध गया बाइअ ने इलाज वगैरा        |     |
| कृब्जा देदिया या बाइअ गुसब का इकरार करता      | किया इकाला न हुआ।                              | 74  |
| है और मुश्तरी का इनकार करता है                | 72 इकाला के शराइत्।                            | 74  |
| मालिक के सामने वैअ की उसने सुकूत किया         | इकाला के वक्त मबीअ मौजूद थी वापसी से           |     |
| यह इजाज़त नहीं।                               | 72 पहले हलाक होगई, इकाला बातिल।                | 74  |
| दूसरे की चीज अपने ना'वालिग लड़के या गुलाम     | इकाला उसी स्मन पर होगा कम व बेश की             |     |
| के हाथ बेचदी।                                 | 72 शर्त बातिल है मगर मवीअ में नुकसान होगया     |     |
| शरीक ने निस्फ की वैअ की तो उसका हिस्सा:       | है तो कमी होसकती है।                           | 74  |
| मुराद है और फुजूली ने बैअ़ की तो मुतलकन       | इकाला में दूसरी चीज का स्मन जिक्र हुआ          | / - |
| निस्फ मुराद है।                               | 72 जब भी पहले ही स्मन पर इकाला होगा।           | 75  |
| कैली या वजनी चीजों में दो शख्स शरीक हैं       | मबीअ में नुकसान की वजह से स्मन से कम           | 12  |
| शरीक के हाथ वैअ बहर हाल जाइज है और            | पर इकाला हुआ फिर नुकसान जाता रहा कमी           |     |
| अजनवी के हाथ वाज सूरतों में जाइज है।          | 72 वापस लेगा।                                  | 75  |
| सबी महजूर या गुलाम महजूर या बोहरे की बैअ।     | 72 ताजा सावन वेचा था खश्का होने के बाद         | 75  |
|                                               |                                                |     |

|                                             | 963                                            |     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| इकाला हुआ।                                  | 75 कौनसे मसारिफ का रासुल माल पर इजाफा होगा।    | 70  |
| खेत मञ् जराअत बेचा था जराअत काटने के        | क्या चीज इज़ाफ़ा होगी और क्या नहीं उस का       | 78  |
| बाद इकाला हुआ।                              | 75 कायदा कुल्लिया।                             | 70  |
| मबीअ बाकी है या कम होगई इससे मुराद वह       | मुराबहा या तौलिया में मुश्तरी को मालूम हुआ     | 78  |
| चीज है जिसकी क्रदन मबीअ हुई।                | 75 कि बाइअ ने ख्यानत की है।                    | 70  |
| आकेदैन के हक में इकाला फरखे बैअ है और       | खरीदने के बाद मुराबहा किया फिर खरीदी           | 78  |
| दूसरों के हक में बैंओ जदीद।                 | 75 और मुराबहा करना चाहता है।                   | 70  |
| कपड़ा वापस करने को कहा बाइअ ने फ़ौरन        | एक चीज खरीदकर दूसरी जिन्स स्मन के              | 78  |
| उसे काट दिया इकाला होगया।                   | 75 साथ बेची फिर खरीदकर मुरावहा करना चाहता      |     |
| मबीअ में कुछ बाकी है कुछ खर्च होगई बाकी में | है।                                            | 70  |
| इकाला हासकता है।                            | 75 सुलह के तौर पर जो चीज हासिल हुई उस में      | 78  |
| बैअ मुकायजा में एक का बाकी रहना काफी है।    | 75 मुराबहा नहीं होसकता।                        | 70  |
| गुलाम माजून और वसी और मुतवल्ली ने गिरां     | चन्द चीज़ें एक अक्द में खरीदीं उनमें एक का     | 78  |
| बेची है या अरजां ख़रीदी है उनको इक़ाला का   | 75 मुराबहा करना चाहता है।                      | 70  |
| हक् नहीं।                                   | जो बैअ गुलाम और आका या उसूल व फुरूअ            | 78  |
| वकील बिश्शिरा इकाला नहीं कर सकता वकील       | 75 या ज़न व शौहर के माबैन हुई उसमें मुराबहा।   | 78  |
| बिल'बैअ कर सकता है।                         | रारीक से चीज़ ख़रीदी उस का मुराबहा करना        | 70  |
| बाइअं ने मुश्तरी को धोका दिया है तो इकाला   | चाहता है।                                      | 78  |
| की ज़रूरत नहीं तन्हा मुश्तरी फ़स्ख़ कर सकता | 75 रब्बुल'माल ने मुज़ारिब से ख़रीदी और मुराबहा | 70  |
| है।                                         | करना चाहता है।                                 | 78  |
| ज्यादते मुत्तिसिला मानेअ इकाला है।          | 76 मबीअ में ऐब मालूम हुआ या मुराबहतन खरीदी     |     |
| शर्ते फासिद से इकाला फासिद नहीं होता, बादे  | थी और बाइअ की ख्यानत पर मृत्तलअ हुआ            | 70  |
| इकाला कब्ले कब्ज़ा मबीअ को बेचना            | 76 उसका मुराबहा चाहता है।                      | 79  |
| इकाला हक्के सालिस् में जदीद है उसकी         | मबीअ में ऐब पैदा होगया उसका बयान करना          | 90  |
| तफ्रीआत ।                                   | 76 ज़रूरी है या नहीं।                          | 80  |
| कनीज़ पर मुश्तरी ने कब्ज़ा किया फिर इक़ाला  | गिरां खरीदी है या मबीअ से नफा उठाया है         | 80  |
| हुआ बाइअ् पर इस्तिबरा वाजिब है              | 76 उसका बयान करना।                             | 80  |
| इकाला का इकाला होसकता है और अब बैअ़्        | उधार खरीदी और उसका मुराबहा करना चाहता          | 90  |
| लौट आयेगी।                                  | 76 है तो ज़ाहिर करना जरूरी है।                 | 80  |
| मुराबहा व तौलिया का बयान                    | 76 यह कहा कि जितने में खरदी है उतने में        | 90  |
| उनके जवाज़ की दलील                          | 76 तौलिया किया और स्मन जाहिर न किया            | 80  |
| मुराबहा व तौलिया की तारीफ़, जो चीज़ बिगैर   | स्मन में से बाइअ़ ने कुछ कम कर दिया है अब      | 01  |
| बैंअ़ के हाथ आई उसके मुराबहा व तौलिया की    | मुराबहा चाहता है।                              | 81  |
| सूरत।                                       | 77 निस्फ-निस्फ करके दो मरतबा में चीज़ खरीदी    | 81  |
| रूपया और अशर्फ़ी में मुराबहा नहीं हो सकता   | मबीअ व स्मन में तसर्रफ़ का बयान                | 81  |
| मुराबहा व तौलिया की शर्त ।                  | 77 जायदादे गैर मनकूला को कब्ज़ से पहले बैअ     | 0.1 |
| मुराबहा में जो नफ़ा करार पाया है उसका       | कर सकते हैं।                                   | 81  |
| मालूम होना ज़रूरी है                        | 77 मनकूल की बैंअ कब्ज़े से पहले नाजायज़ है     | 81  |
| स्मन से मुराद वह है जो तय पाया है न वह      | मबीअ में मुश्तरी के कब्ज़े से पहले बाइअ ने     | 0.1 |
| जिसको मुश्तरी ने दिया।                      | 77 तसर्रफ़ किया।                               | 81  |
| दह'याज़्दा या आना दो आना के नफ़अ़् पर बैअ़  | मुश्तरी ने बाइअ से कहा फुलां क पास रखदो        | 0.1 |
| करना।                                       | 77 स्मन देकर वसूल कर लूँगा                     | 81  |
| दूसरी जगह के सिक्कों से कीमत करार पाई।      | 77 बाइअ ने कृ ब्जा से पहले मुश्तरा दूसरे       |     |

|                                                | = 964                                                                | 0.7 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| के हाथ वेचदी।                                  | 81 सब कर्ज़ नहीं देसकते।                                             | 87  |
| नाप, तोल, अदद से कोई चीज़ खरीदी जाये तो        | बच्चा और मजनून और बोहरे को कर्ज देना।                                | 87  |
| जब तक नाप, तोल न लीजाये शुमार न करले           | मुस्तकरिज ने मुकरिज से कहा रूपया फेंकदो                              | 87  |
| तसर्रफ् नाजायज है।                             | 81 कर्ज में शर्ते बेकार हैं।                                         | 0/  |
| बैअ के बाद या कब्ल, मुश्तरी के सामने नापा,     | कर्ज़ मांगने वालों ने अपने में से एक के लिये                         | 87  |
| तोला।                                          | 82 कह दिया कि उसे देदेना।                                            | 87  |
| थान ख़रीदा नापने से पहले तसर्रुफ़ कर सकता      | कर्ज में ज्यादा लेने की शर्त सूद है।                                 | 0/  |
| है।                                            | 82 कर्ज लेने वाले ने देने वाले को हदया किया या                       | 0.0 |
| स्मन में कृब्ले कृब्ज़ा तसर्रुफ़ जायज़ है और   | दावत की उसका क्या हुक्म है                                           | 88  |
| स्मन हाज़िर व गाइब का फ़र्क।                   | 82 दैन जैसा था उस से बेहतर या कमतर या                                | 0.0 |
| स्मन कभी मुअय्यन होता है और कभी नहीं           | 82 दूसरी जिन्सय से कब्ल मीआद अदा करना।                               | 88  |
| स्मन के सिवा दीगर दुयून में कब्ज़ा से पहले     | कर्मराज की चाल संसा जिन्स का गए। जान                                 |     |
| तसर्रफ् करना।                                  | 82 तो बिगैर रज़ा'मन्दी वसूल कर सकता है।                              | 88  |
| बदले सुर्फ और बदले सलम में तसर्रफ।             | ०० कर्जदार न मुकारज का काई वाज जारकर                                 |     |
| मबीअ व स्मन में कमी बेशी।                      | 711                                                                  | 88  |
| स्मन या मबीअ में इज़ाफ़ा करने के शराइत         | - दुसर की सारिकार केल नावान का रूप                                   | 88  |
| स्मन में बाइअं कमी करे उसके लिये बकाए          | बाज सरत म कज आरयत है।                                                | 89  |
| मबीअ शर्त नहीं।                                | o नोट गा अशाफी ही कि तसमें से कर्ज के रूपये                          |     |
| कमी ज़्यादती जो कुछ हो अस्ले अक्द से मुलहक     | लेलो और ज़ाइअं होगये।<br>83 तंग'ट्रस्त को मोडलत हेने और मुआफ करने की | 89  |
| है।                                            | thirdite di illecte di out Bour and                                  | 89  |
| कमी बेशी को अरले अक्द में शुमार करने पर        | फ़ज़ीलत और दैन न अदा करने की मज़म्मत।                                | 0,  |
| क्या अस्रात मुरत्तब होंगे।                     | 83                                                                   | 91  |
| स्मन में ग़ैर नुकूद को इज़ाफ़ा किया।           | 84 सूद का बयान                                                       | 91  |
| दैन की ताजील।                                  | 84 सूद की बुराई के मुतअल्लिक आयात व अहादीस्।                         | 71  |
| दैन की मीआद मालूम हो अगर मजहूल हो तो           | सूद हराम है उसका मुन्किर काफ़िर और हराम                              | 91  |
| ज़्यादा जिहालत न हो।                           | 84 समझकर लेने वाला फासिक।                                            |     |
| मीआदे दैन को शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं।      | 84 सूद की तारीफ़ और उसकी सूरतें।                                     | 92  |
| बाज वह दैन हैं जिनमें मीआद मुकर्रर करना        | जिन्स का इत्तिहाद व इख़्तिलाफ़ ।                                     | 92  |
| सहीह नहीं।                                     | 84 क़दर व जिन्स दोनों हों या एक हो या कोई न                          | 02  |
| बाज़ सूरतों में कर्ज़ में भी मीआद सहीह है।     | 84 हो उनके अहकाम।                                                    | 92  |
| कर्ज़ का बयान                                  | 85 क्या चीज़ कैली है और क्या वज़नी।                                  | 93  |
| कर्ज़दार का हदया कबूल करना नाजायज है।          | 86 तलवार को लोहे की चीज़ से बेचना।                                   | 93  |
| मिर्ली चीज़ कर्ज़ देसकते हैं।                  | 86 बर्तन जो अदद से बिकते हों उनमें तबादला                            |     |
| कर्ज़ का हुक्म।                                | 86 दुरुस्त है।                                                       | 93  |
| नाप, तोल, गिन्ती से कर्ज़।                     | 86 मन्सूसात में किस वक्त उर्फ का एअतिबार नहीं।                       | 93  |
| पैसे कुर्ज लिये और चलन जाता रहा।               | 86 वज़नी चीज़ को माप से बराबर करना या कैली                           |     |
| कृज़े लेने के बाद वह चीज़ महंगी या सस्ती होगई। | 86 को वज़न से बराबर करना बेकार है।                                   | 93  |
| क शहर में कर्ज़ लिया कर्ज़ ख्वाह दूसरे शहर     | -यतीम और वक्फ़ के माल में जूदत का एअ्तिबार                           |     |
| वसूल करना चाहता है।                            | 86 है।                                                               | 94  |
| वे कर्ज़ लिये और अदा से पहले मेवे ख़त्म होगये। | 87 सोने चाँदी के इलावा वज़नी चीज़ों में सलम                          |     |
| र्ज़ पर कब्ज़ा करने से पहले मालिक होजाता है।   | 87 दुरुस्त है।                                                       | 94  |
| र्ज़ की चीज़ बैअ़ करना।                        | 87 निस्फ़ साअ़ से कम में और अददी चीजों में                           |     |
| लाम मुकातब व ना'बालिग और बोहरा गृह             | कमी, बेशी जाङ्ज है।                                                  | 94  |

| रिनका कैली होना प्रचार के                                                          | 965                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| जिनका कैली होना मन्सूस है उनमें वज़न के<br>साथ सलम जाइज़ है।                       | मकान का रास्ता बन्द करके दूसरा रास्ता निकाला   | 2777 |
| मीय संसम् जाइज़ है।                                                                | 94 वह पहला रास्ता बैअ में दाखिल नहीं।          | 99   |
| गोश्त के बदले में जानवर की बैअ जाइज है।                                            | 94 मकान का रास्ता दूसरे मकान में है यह लोग     | ,,   |
| सूती कपड़े को सूत और सूत को रुई के बदले<br>में रेशम और ऊन के एवज़ उनके कपड़े बेचना | मुश्तरी को आने से रोकते हैं तो वापस कर         |      |
| जाइज़ है।                                                                          | सकता है और उसपर दूसरे मकान की कडिया            |      |
|                                                                                    | 94 हो तो क्या हुक्म है।                        | 99   |
| तर'फल को खुश्क के बदले में बराबरी के साथ<br>बेचना जाइज़ है।                        | एक मकान की छत का पानी दूसरे की छत पर           | 77   |
|                                                                                    | 94 से गुज़रता है या एक बाग में से दसरे बाग का  |      |
| तर गेहूँ को खुश्क के बदले में बेचना।                                               | 95 रास्ता है तो क्या हुक्म है।                 | 00   |
| मुख्तलिफ किस्म के गोश्त में कमी बेशी जाइज है।                                      | 95 मकान या खेत इजारे पर लिया तो रास्ता और      | . 99 |
| मुख्तिक किरम के दूध और सिर्का और चर्बी                                             | नाली दाख़िल हैं वक्फ़ व रहन का भी यही हुक्म    |      |
| और चक्की और बाल और ऊन की बैअ।                                                      | 95 है।                                         | 00   |
| परिन्द और मुर्गी व मुर्गाबी के गोश्त में कमी                                       | मकान का इकरार या विसयत बैंअ के हुक्म में है।   | 99   |
| बेशी होसकती है।                                                                    | 95 मकान की तकसीम हुई एक की नाली दूसरे में      | 00   |
| तिल के तेल और रोगने गुल व रोगने चमेली व                                            | पड़ी।                                          | 99   |
| रोगने जैतून की बैअ्।                                                               | 95 इस्तिहकाक का बयान                           | 99   |
| दूध को पनीर या खोये के बदले में बेचना                                              | 95 इस्तिहकाक मुब्तिल व नाकिल और दोनों की       | 00   |
| जाइज़ है।                                                                          | 🍊 मिस्तिं।                                     | 99   |
| आटे या सत्तू की आपस में बैअ, तिल और                                                | इस्तिहकाके नाकिल का हुक्म।                     | 100  |
| सरसों को तेल के बदले में बेचना और सुनार                                            | 95 महज फैसले से बैअ फरख नहीं होती।             | 100  |
| की राख की बैअ्।                                                                    | कभी फ़ैसला सबके मुकाबिल में होता है और         | 100  |
| जहाँ बराबरी शर्त है वहाँ वक्ते अक्द इसका                                           | 95 कभी सिर्फ़ काबिज़ के मुकाबले में।           | 100  |
| इल्म ज़रूरी है।                                                                    | " बाज़ सूरतों में मुश्तरी के मुकाबिल जो फ़ैसला |      |
| ग़ल्ले की बैअ़ में तकाबुज़े बदलैन शर्त नहीं जब                                     | हो और उसके मुकाबिल न होगा जिससे उसने           |      |
| कि मुअय्यन हों।                                                                    | 96 खरीदा है।                                   | 100  |
| मौला और गुलाम के माबैन और शिरकते मुफ़ावज़ा                                         | जब चीज मुस्तहक ने लेली तो मुश्तरी वाइअ से      |      |
| व शिरकते इनान वालों के माबैन सूद नहीं।                                             | 96 स्मन वापस लेने का हकदार होगा।               | 100  |
| मुस्लिम व हबी के माबैन सूद नहीं होता उन के                                         | मुश्तरी व बाइअं के माबैन स्मन से कम मिकदार     |      |
| अमवाल बद अहदी के इलावा जिस तरह हासिल                                               | पर सुलह होगई तो बाइअ अपने बाइअ से पूरा         |      |
| करे जाइज़ है।                                                                      | 96 स्मन लेलेगा और मुश्तरी ने स्मन मुआफ कर      | - 44 |
| अक्दे फ़ासिद के ज़रिये से काफ़िरे हरबी का                                          | दिया तो क्या हुक्म है।                         | 101  |
| माल हासिल करना जाइज़ है।                                                           | 96 इस्तिहकाके मुब्तिल का हुक्म।                | 101  |
| हिन्दुस्तान के कुफ़्फ़र से अक्दे फ़ासिद के ज़रिये                                  | हुरियते अस्लिया का फैसला होने के बाद कोई       |      |
| माल हासिल करना जाइज़ है।                                                           | 96 शख्स उसके गुलाम होने का दावा नहीं कर        |      |
| सूद से बचने की सूरतें।                                                             | 96 सकता, इत्क और उसके तवाबेअ का भी यहीं        |      |
| जवाजे हीला के दलाइल।                                                               | 96 हुक्म है।                                   | 101  |
| उलमा ने जवाज़ की यह सूरतें बयान की हैं।                                            | 98 मिल्के मोअरिख में तारीख से कब्ल इत्क साबित  |      |
| बैअ़ ईना की सूरत और उसका जवाज़।                                                    | 98 होगया तो उस तारीख़ के बाद से मिल्क का       |      |
| हुक्क का बयान                                                                      | 98 दावा नहीं होसकता, इससे कब्ल का दावा         |      |
| नीचे की मन्ज़िल बैअ की उस में बाला ख़ाना                                           | होसकता है, वक्फ़ का हुक्म तमाम लोगों के        |      |
| दाख़िल है या नहीं।                                                                 | 98 मकाबिल नहीं होता।                           | 101  |
| मकान की बैअ में क्या चीज़ें दाख़िल हैं।                                            | 98 मुश्तरी उस वक्त बाइअ से स्मन वापस ले        |      |
| रास्ता और पानी की नाली कब दाख़िल होगी।                                             | 98 सकता है जब मुस्तहक ने गवाहों से गिल्क       |      |

| साबित की हो                                  | 101  | मिल्के मोअर्रिख व मिल्के गैर मौअर्रिख में किस   |     |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|
| मुश्तरी ने मिल्के मुस्तहक का इक्रार कर लिया  |      | के गतार मकबल होंगे।                             | 105 |
| उसके बाद गवाहों से मिल्के मुस्तहक साबित करना |      | मुप्तरी को वक्ते बैअ मालम है कि चीज दूसर        |     |
| चाहता है यह गवाह ना'मरमूअ़ हैं।              | 102  | की है जब भी समन वापस ल सकता है।                 | 105 |
| बाइअ से स्मन उस वक्त वापन लेसकता है          |      | गणनी ने मिल्के बाइअ का इकरार किया मगर           |     |
| जब मुस्तहिक ने उस चीज़ का जावा किया जो       |      | गणनी ने अपनी साबित करके लेली फिर किसी           |     |
| बाइअं के यहाँ थी और अगर चीज़ बदल गई तो       |      | वजह से वह चीज मुश्तरी को मिली तो बाइअ           |     |
| वापस नहीं ले सकता।                           | 102  | को गाएस करे।                                    | 105 |
| मुश्तरी ने कहदिया है कि इस्तिहकाक होगा तो    | 102  | मबीअ के एक जुज पर मुस्ताहक न दावा विभा          |     |
| स्मन वापस न लूँगा, जब भी वापस ले सकता है।    | 102  | तो गकी के हक में क्या हैक्म है।                 | 106 |
| बाइअ मरगया और वारिस् कोई नहीं तो काजी        |      | एक शख्स की दूसरे पर अशर्फियां थीं और            |     |
| वसी मुक्ररर करेगा।                           | 102  | रूपये पर सलह हुई फिर उन्हीं रूपया पर            | 106 |
| वकील बिल'बैअ से खरीदा है तो वकील से          | 102  | मरतिहक ने अपना हक साबित किया।                   |     |
| स्मन वापस लेसकता है।                         | 102  | मकान खरीदा और जदीद तामीर की या मरम्मत           | 106 |
| काज़ी के हुक्म से कब्ल मुस्तहिक के पास चीज़  | 102  | कराई या कुआ खादा।                               |     |
| पहुँच गई तो मुश्तरी वापस ले सकता है या वह    |      | गुलाम को माल के बदले में आज़ाद किया फिर         | 106 |
| अपनी होना साबित करे।                         | 102  | किसी ने हक साबित किया।                          |     |
| मुश्तरी के यहाँ जानवर के बच्चा पैदा हुआ या   | 102  | मकान को गुलाम के बदले में ख़रीदा मकान           |     |
| मबीअ में ज्यादती हुई तो मुस्तहिक बच्चा या    | 100  | शुफ़ा के बदले में लेलिया गया और गुलाम में       | 106 |
| जवाइद को कब लेसकता है।                       | 102  | किसी का हक सावित हुआ।                           | 106 |
| दावे में तनाकुज़ कहाँ मोअ्तबर है कहाँ नहीं   | 102  | बैअ् सलम का बयान                                | 107 |
| तनाकुज मोअ्तबर होने के शराइत।                | 103  | बर्ज का सूरत जार बर्ज राजन का राजन              | 107 |
| लौन्डी को मन्कूहा बताया फिर मिल्क का दावा    | 102  | बैअं सलम की चौदह शराइत।                         | 107 |
| किया यह तनाकुज़ है।                          | 103  | Mother of disoil an Man                         | 107 |
| पहले एक शख्स की मिल्क बताई फिर दूसरे         | 102  | कुछ रूपये उसी मज्लिस में दिये और कुछ            | 107 |
| की, यह तनाकुज़ है                            | 103  | मुरलम इलैहि पर दैन हैं।                         | 107 |
| तनाकुज़ की चन्द मिस्।लें।                    | 103  | वज़न् या पैमाना ऐसा हो जो आम तौर पर लोग         | 100 |
| तनाकुज़ वहाँ मोअ्तबर है जहाँ सबब ज़ाहिर हो   |      | जानते हों।                                      | 108 |
| और सबब मख़्क़ी हो तो तनाकुज़ दावे को नहीं    | 104  | पैमाना ऐसा हो जो सिमिटता, फैलता न हो            | 108 |
| रोकेगा और उसकी मिस्तालें।                    | 104  | सलम की मीआद एक माह से कम न हो                   | 108 |
| नस्ब व तलाक व हुरियत में तनाकुज़ मुज़िर      | 104  | मुस्लम फी उस वक्त से खत्म मीआद तक बाज़ार        |     |
| नहीं और उनकी मिस्तालें।                      | 104  | में मौजूद हो।                                   | 108 |
| गुलाम ने खरीदार से कहां मुझे खरीदलो मैं      |      | मीआद पूरी होने पर रब्बुस्सलम ने कब्ज़ा नहीं     |     |
| मुला का गुलाम हूँ, उसको खरीद लिया फिर        |      | किया और अब वह चीज नहीं मिलती।                   | 108 |
| ग़लूम हुआ कि वह आज़ाद है।                    | 104  | बैअं सलम का हुक्म।                              | 109 |
| पुरतिहन से कहा कि रहन रखलो मैं फुला का       |      | बैअ सलम किस चीज़ में दुरुस्त है और किस में      |     |
| ुलाम हूँ बाद में साबित हुआ कि आज़ाद है या    |      | नहीं।                                           | 109 |
| जनबी ने कहा उसे खरीदलो यह गुलाम है           |      | कपड़े में सलम हुआ तो उसके तमाम औसाफ             |     |
| ौर निकला आज़ाद।                              | 104  | बयान करने होंगे।                                | 109 |
| गयदादे गैर मन्कूला बैअं करदी फिर दावा        |      | नये गेहूँ में सलम पैदा होने से कब्ल नाजाइज़ है। | 109 |
| तेया कि वक्फ़ है।                            | 105  | गेहूँ, जौ में वज़न के साथ सलम हो सकता है।       | 109 |
| श्तरी ने अभी कब्ज़ा नहीं किया है और          |      | अददी चीज़ों में वज़न के साथ सलम दुरुस्त है।     | 109 |
| स्तिहकाक का दावा हुआ।                        | 105  | दूध, दही, घी, तेल में नाप और तोल दोनों से       | 109 |
|                                              | . 00 |                                                 |     |

💻 कादरी दारूल इशाअत 📥

|                                               | = 9   | 67 =                                           |     |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|
| सलम दुरुस्त है।                               | 109   | रब्बुरसलमम के हुक्म से आटा पिसवाया कब्जा       |     |
| भरों में वजन के साथ सलम दुरुस्त है।           | 109   | न हुआ।                                         | 112 |
| अददी मुतफावुत में गिन्ती से ना'दुरुस्त है वजन |       | मुस्लम'इलैहि ने गेहूँ खरीदे या कर्ज़ लिये और   | 112 |
| से जाइज है।                                   | 109   | रब्बुरसलम से कहा तुम जाकर कब्ज़ा करलो तो       |     |
| मछली में वजन के साथ सलम दुरुस्त है जब         |       | कब्जा कब होगा।                                 | 112 |
| कि किरम वयान करदी हो।                         | 109   | बैअ सलम में जिस जगह देना करार पाया उस          | 112 |
| हैवान में सलम दुरुरत नहीं, जानवरों के सिरी    | .07   | के सिवा दूसरी जगह देता है और जो मज़दूरी        |     |
| पायों में वज़न के साथ दुरुस्त है जब कि जिन्स  |       | सफ् होगी वह भी देने को कहता है उस का           |     |
| व नोअ का बयान होजाये।                         | 110   | क्या हुक्म है।                                 | 112 |
| लकड़ी के गट्ठों में और तरकारी की गड़िडयों     | 110   | वैअ सलम का इकाला।                              | 112 |
| में सलम दुरुस्त नहीं मगर छोटे मोती में वजन    | 110   | मज्लिसे इकाला में रासुल'माल को वापस लेना       | 112 |
| के साथ दुरुस्त है।                            | 110   | ज़रूरी नहीं और वादे इकाला रासुल माल पर         |     |
| जवाहर और पोत में दुरुस्त नहीं मगर छोटे        | 4.4.0 | कृब्ज़ा से पहले उसके एवज़ में मुस्लम इलैंह से  |     |
| मोती में वज़न के साथ दुरुस्त है।              | 110   | कोई चीज खरीदना जाइज नहीं।                      | 112 |
| गोश्त में वजन के साथ दुरुस्त है जब कि नोअ     |       | रालम के जुज में कब्ले मीआद व वादे मीआद         | 112 |
| व सिफत का बयान हो।                            | 110   | इकाला का हुक्म।                                |     |
| कूमकुमा और तश्त' मौज़े और जूते में दुरुरत है  |       | रासुल'माल चीज मोअय्यन थी उसके हलाक             | 113 |
| जब कि तअय्युन होजाये।                         | 110   | होने के बाद भी इकाला होसकता है।                |     |
| फूलां गाँव के गेहूँ और फूलां दरख़्त के फल को  |       | रब्बुरसलम ने मुस्लम फी को मुस्लम इलैह के       | 113 |
| मोअय्यन करके सलम दुरुस्त नहीं मगर जब          |       | हाथ रासुल'माल के एवज़ बेच दिया।                |     |
| कि निस्बत से मकसूद बयाने सिफत हो, इसी         |       | रासुल'माल से कम या ज्यादा में मुसालहत हुई      | 113 |
| तरह कपड़े को किसी जगह की तरफ निस्वत           |       | उस का क्या हुक्म है।                           | 113 |
| करना।                                         | 110   | मुस्लम इलैहि कहता है खराब माल देना करार        |     |
| तेल में सलम दुरुस्त है जब कि किस्म बयान       |       | पाया था और रब्बुस्सलम कहता है कि अच्छा         |     |
| करदी हो और खुश्बूदार तेल की किरम बयान         |       | या खराब उसकी शर्त न थी या मीआद में             | 112 |
| करना भी ज़रूरी है।                            | 110   | इख्तिलाफ हुआ उनके अहकाम।                       | 113 |
| ऊन, टसर, रेशम, रुई में जाइज है।               | 110   | सलम के लिये वकील करना दुरुरत है।               | 113 |
| पनीर, मक्खन, शहतीर, कड़ियों और लकड़ी के       |       | इस्तिस्नाअ् का बयान                            | 114 |
| दीगर सामान में दुरुस्त है।                    | 110   | इस्तिसनाअं वैअं है न कि वादा इसमें माकूद       | 114 |
| रासुल'माल और मुस्लम'फ़ी पर कब्जा और उन        |       | अलैहि वह बीज़ है न कि अमल।                     | 114 |
| में तस्र्रफात।                                | 110   | जो चीज़ फ़रमाइश से वनवाई गई वह वनवाने          | 114 |
| रासुल'माल और मुस्लम'फ़ी के बदले में दूसरी     |       | वाले की कव होगी।                               | 114 |
| चीज़ लेना, देना नाजाइज़ है।                   | 111   | बैअ् के मुतफ़रिक् मसाइल                        | 114 |
| जो ठहरा था उसरो बेहतर या घटिया या कम          |       | मिट्टी के खिलौनों की बैअ।                      | 114 |
| या ज्यादा देता है और रूपया मांगता है या       |       | /कुत्ता, विल्ली, हाथी, चीता, वाज, शिकरा, बहरी, | 114 |
| फेरने को कहता है उन सबका क्या हुक्म है।       | 111   | वन्दर की वैअ।                                  | 114 |
| मुरलम'फी के मकाबिल में रहन रखना जाइज़ है।     | 111   | कुत्ते का पालना किस सूरत में जाइज है। और       |     |
| मुस्लम'फ़ी की वसूली के लिये रब्बुस्सलम जामिन  |       | किसमें ना'जाइज और उसके मुतअल्लिक               | 114 |
| ले सकता है और हवाला भी जाइज है।               | 111   | अहादीस्।                                       | 114 |
| कफील ने मुस्लम फी में नफा उठाया।              | 111   | पानी के जानवर और हशरातुल अर्द की बैअ।          | 114 |
| रब्बरसलम की अदम मौजूदगी में बोरियों म         |       | वैअ में जिम्मी के लिये वही हुक्म है जो मुस्लिम | 114 |
| गल्ला भरा तो कब्जा न हुआ और मौजूदगी में       |       | का है।                                         | 114 |
| भरता तो कृब्जा होजाता।                        | 111   | काफ़िर ने मुरहफ शरीफ खरीदा।                    | 114 |

| एक शख्स ने दूसरे से कहा तुम अपनी चीज            |     | की तुरफ सहीह नहीं।                                          | 119 |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| फुलां के हाथ हजार रूपये में बैअ करदो हज़ार      |     | बैअ सर्फ का बयान                                            | 119 |
| के इलावा पाँच सौ रूपये स्मन का मैं जामिन हूँ    |     | समन दो किरम है खल्की व इस्तिलाही।                           | 120 |
| मुश्तरी ने न कब्ज़ा किया न स्मन अदा किया        |     | तबादला जिन्स के साथ हो तो बराबरी और                         | 120 |
| और गाइब होगया।                                  | 115 | कब्ज़ा शर्त है।                                             | 120 |
| चन्द चीज़ें ज़िक्र कीं तो वज़न या नाप या अदद    |     | कब्जा और बराबरी से क्या मुराद है।                           | 120 |
| सबके मजमूआ से पूरा करें।                        | 115 | इत्तिहादे जिन्स में खरे और खोटे में फ़र्क नहीं।             | 120 |
| मकान बैअ किया उसकी दस्तावेज लिखनी जरूर          | 113 | उसमें सन्अत व सिक्का का भी एअतिबार नहीं।                    | 120 |
| है या नहीं।                                     | 115 | ज़ेवर गुसब किया तो उसका तावान गैर जिन्स                     | 120 |
| पुरानी दस्तावेज़ बाइअ़ मुश्तरी को देगा या नहीं। |     | से दिलाया जाये।                                             |     |
| शौहर ने रूई खरीदी उसका सूत औरत ने               | 115 | मुख्तिलफ् जिन्सों में वज़न में बराबरी ज़रूर                 | 120 |
| काता, सूत शौहर का है।                           | 115 | नहीं तकाबुजे बदलैन ज़रूर है चाँदी किस तरह                   |     |
| औरत या वुर्सा ने कफ़न दिया तो तर्का से          |     | खरीदी जाये।                                                 |     |
| लेसर ते हैं, अजनवी ने दिया वह तबरींअ है।        | 116 | यहाँ मज्लिस बदलने के माना क्या हैं।                         | 120 |
| हराम माल से कोई चीज खरीदी, उसकी पाँच            |     | यह कहला भेजा कि तुमसे इतने रूपये की                         | 120 |
| सूरतें हैं जाहिल को मुज़ारिब किया तो नफा में    |     | चाँदी या सोना खरीदा।                                        | 120 |
| हिस्सा लेसकता है जब तक यह न मालूम हो            |     | वैअ सर्फ में मबीअ व स्मन मुतअय्यन नहीं मगर                  |     |
| कि उसने ना'जाइज तौर पर नफा हासिल किया           |     | जीवर व वर्तन मत्रथस्यान हैं।                                | 120 |
| है।                                             | 116 | ख्यारे शर्त और मुद्दत से बैअ सर्फ फासिद होती है।            |     |
| कपड़ा फेंक दिया और कहदिया जिसका जी              |     | किसी तरफ तथार हो है अ फाउरह है और                           | 120 |
| चाह लेले।                                       | 116 | मज्लिस में अगर उसमें से कुछ अदा किया जब                     |     |
| बाप ने ना बालिग औलाद की जमीन बैअ कर             |     | भी फासिट ही है।                                             | 121 |
| डाली।                                           | 116 | बैअ सर्फ में ख्यारे ऐव व ख्यारे रूयत हासिल है।              | 121 |
| माँ ने बच्चे के लिये कोई चीज खरीदी।             | 116 | अक्दे सहीह के बाद शर्ते फासिद पाई गई अक्द                   |     |
| मकान में चमड़ा पकाता है या चमड़े का गोदाम       |     |                                                             | 121 |
| बनाया।                                          | 116 | रूपये के बदले अशर्फ़ी ख़रीदी एक रूपया ख़राव<br>था फेर दिया। |     |
| जिस चीज़ का गोश्त कहकर ख़रीदा उसका              |     | था फेर दिया।                                                | 122 |
| नहीं है।                                        | 116 | बदले सर्फ पर कब्जा से पहले तसर्रफ।                          | 122 |
| शीशा देख रहा था हाथ से छूट कर गिरा और           |     | कनीज जो जेवर पहने हुए है मं जेवर के                         |     |
| सब टूट गये।                                     | 116 | खरीदी या तलवार खरीदी जिसमें चाँदी और                        |     |
| गेहूँ में जौ मिला दिये उसकी और उसके आटे         |     | सोने का काम है।                                             | 122 |
| की बैअ्।                                        | 116 | जिस चीज में सोने या चाँदी का काम हो                         | 125 |
| क्या चीज़ शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती है और     |     | उसकी बैअ।                                                   | 122 |
| किसको शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं उसका          |     | गोटा, लचका, लैस वगैरह की बैअ।                               | 122 |
| क्यदा कुल्लिया।                                 | 117 | जिस कपड़े में ज़री का काम हो।                               | 122 |
| जो चीज़ें शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती हैं और    |     | मुलम्मा की चीज़ का वेचना।                                   | 123 |
| शर्त पर मोअल्लक नहीं की जा सकतीं और             |     | चाँदी की चीज की बैअं की, कुछ दाम पर                         | 123 |
| उनकी मिस्ालें                                   | 117 | कृष्णा हुआ और इफ़्तिराक होगया या उसमें                      |     |
| वह चीजें जो शर्त फासिद से फासिद नहीं हैं।       | 117 | इस्तिहकाक हुआ।                                              | 123 |
| वह चीजें जिनको शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं      |     | चाँदी का टुकड़ा खरीदा और उसमें इस्तिहकाक                    | 123 |
| वह चीजें जिनकी इजाफत जमानए मुस्तकविल            |     | हुआ।                                                        | 123 |
| की तरफ होसकती हैं।                              | 110 | दो रूपये और एक अशर्फी को एक रूपया दो                        | 120 |
| जिन चीज़ों की इज़ाफ़त ज़मानए मुस्तक्विल         | ,   | अशर्फियों के बदले में या एक गन मेहूँ दो मन                  |     |
|                                                 |     | न न न न न न न न न न न न न न न न न न न                       |     |

| को दो मन गेहूँ एक मन जौ के एवज़ में या                                          | _ ′ | Contract of the Contract of th |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| न्यारह रूपये को दस रूपये और एक अशर्फी के                                        |     | किफालत के रुक्न ईजाब व कबूल हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131 |
| बदले में बेचना।                                                                 | 122 | वुरसा या अजनबी ने मरीज़ की किफ़ालत की।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132 |
| इतिहादे जिन्स की सूरत में एक तरफ कमी है                                         | 123 | किफालत के अक्साम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 |
| और इसके साथ कोई दूसरी चीज शामिल करली।                                           | 122 | किफ़ालत के शराइत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 |
| सुनार की राख खरीदने का क्या हुक्म है।                                           | 123 | किफाइलत के अलफाज़।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 |
| मदयून पर रूपये हैं उससे सोना खरीदा।                                             | 124 | किफ़ालत का हुक्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133 |
| सोने चाँदी में खोट हो और मगलूब हो तो सोना                                       | 124 | किफ़ालत में ख्यार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 |
| गाँदी है।                                                                       |     | मक्फूल अन्हु गायब होगया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 |
| अगर खोट गालिब हो तो क्या हुक्म है।                                              | 124 | कफ़ील या मकफूल बिही या मकफूल लहू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| जिस में खोट है उसकी बैअ उसी जिन्स के साथ।                                       | 124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134 |
| रूपये में खोट गालिब है उनमें अदद व वजन                                          | 124 | किफ़ालत बिन्नफ़्स में कफ़ील कब बरी होगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 |
| दोनों जाइज हैं।                                                                 |     | अगर मैं हाज़िर न लाया तो माल का ज़ामिन हूँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 |
|                                                                                 | 124 | चन्द् अश्खास् ने किफालत की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134 |
| जिस रूपये में खोट गालिब है जब तक उस का                                          |     | दअ्वे का सहीह होना किफालत के सहीह होने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| चलन है स्मन है और चलन बन्द होने के बाद                                          | 124 | के लिए शर्त नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 |
| मताअ् (सामान) है।                                                               |     | किफ़ालत बिल'माल की दो सूरतें हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 |
| रूपये में चाँदी और खोट दोनों बराबर हों तो                                       | 125 | किफ़ालत के लिए इल्तिज़ाम ज़रूरी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 |
| क्या हुक्म है।                                                                  |     | किसी वजह से असील से मुतालबा उस वक्त न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| रूपये में खोट गालिब है, उससे या पैसे से चीज                                     |     | होसके जब भी कफ़ील से मुतालबा होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 |
| ख़रीदी और देने से पहले उनका चलन बन्द                                            | 125 | माले मजहूल की किफ़ालत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136 |
| होगया या उनकी कीमत में कमी, बेशी हुई। पैसों का जब तक चलन है स्मन हैं और मोअय्यन |     | दन नुरतरक ह एक शराक दूसर का किफालत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 |
| नहीं किये जा सकते।                                                              | 125 | नहीं कर सकता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 |
| चलन जाते रहने के बाद गैर मोअय्यन से बैअ                                         |     | नप्रका–ए–ज़ौजा की किफालत।<br>दैन महर की किफालत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137 |
| दुरुस्त नहीं पैसे खरीदे थे या कर्ज़ लिये थे और                                  |     | हमेशा के लिए नफ़्क़ा का जामिन हुआ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137 |
| कब्जा और अदा से चलन जाता रहा रूपये या                                           |     | रोज़ाना एक रुपया दिया करो मैं ज़ामिन हूँ। या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| अठन्नी के पैसों से चीज़ खरीदी।                                                  | 126 | उसके हाथ बैअं करदो मैं जामिन हूँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137 |
| रूपये की रेज़गारी और पैसे खरीदे।                                                | 126 | कुर्ज़ देदो मैं ज़ामिन हूँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137 |
| नोट भी समने इस्तिलाही है।                                                       |     | ख़सारा की ज़मानत सहीह नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137 |
| कौड़ियां स्मने इस्तिलाही हैं।                                                   |     | गुसब करे तो मैं जामिन हूँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 |
| बैअ तिल्जया और फुर्ज़ी बैअ और उसकी सूरतें।                                      |     | अपना कलाम वापस लिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137 |
| बैअ तिल्जिया बैअ मौकूफ़ है।                                                     |     | जानवर या गुलाम किराये पर लिया उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| बैअ का गलत इक्रार करें तो बैअ नहीं, इजाज़त                                      |     | जमानत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137 |
| से भी जाइज न होगी।                                                              | 127 | मबीअ की किफालत सहीह नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138 |
| दोनों में इख़्तिलाफ़ हुआ कि तल्जिया था या न था।                                 |     | कृब्ज़ा की सूरतें और उसमें कहाँ किफालत हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| क्रार'दाद के मुवाफ़िक अक्द हुआ या खिलाफ़                                        |     | सकती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 |
| उसकी सूरतें।                                                                    | 127 | स्मन की किफालत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 |
| बैज़ल'वफ़ा                                                                      |     | सबी महजूर की तरफ से किफालत नहीं हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| बैजल'वफ़ा हक़ीकृत में रहन है।                                                   | 128 | सकती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138 |
| बाउन्स निकास                                                                    | 129 | वकील व वसी व नाज़िर व मुज़ारिब किफ़ालत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| बारहवाँ हिस्सा                                                                  | 131 | नहीं कर सकते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 |
| किफालत का बयान                                                                  | 121 | किफालत को शर्त पर मुअल्लक करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 |
| किफ़ालत के मअ़ना और उसका इस्तिहबाब।                                             | 131 | तालिय व कफ़ील में इख़्तिलाफ़।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139 |
| किफ़ालत का जवाज।                                                                | 131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

💻 कादरी दारूल इशाअ़त 💻

|                                              | 139  | से तुम बरी।                                      | 143  |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| किफ़ालत में मीआदे मजहूल का हुक्म।            |      | 7                                                | 143  |
| कफील ने अदा कर दिया तो किस सूरत न            | 140  | च ने भी मार नक्षण अह कहता इ                      |      |
| मक्फल अन्ह से वसल कर सकता है।                | 140  | C 33 सिम्मिलिय से पेटिए पे जाना कर निवास         | 143  |
| बाइअ ने कफील को समन हिंबा करादया।            | 140  | कफ़ील ने अदा करने से पहले असील को बरी            | * ed |
| जिस चीज की जमानत की कफील ने वहीं दी          |      | न्य दिगा।                                        | 144  |
| या दूसरी चीज़ दी दोनों के हुक्म।             | 1 10 | अधील ने कफील से कहा तू बरा ह या मन तुझ           | 174  |
| कफ़ील ने तालिब से कम पर मुसालहत करली।        | 140  | बरी करदिया इस मज़मून की दस्तावेज लिखी।           | Las  |
| वाजिबुल अदा होने से पहले अदा करदिया          |      | महर की किफालत की फिर महर साकित होगया             | 144  |
| वापस नहीं लेसकता।                            | 141  | या शोहर ने कब्ले दुखूल तलाक दी                   |      |
| तालिब मरगया और कफ़ील उसका वारिस् हुआ         | 141  | औरत ने खुलअ कराया और बदले खुलअ की                | 144  |
| उसका हुक्म।                                  |      |                                                  |      |
| कफ़ील स्मन अदा करके गायब होगया और            |      | किफालत की।                                       | 144  |
| मबीअं में इस्तिहकाक हुआ तो मुश्तरी स्मन      | 141  | वराअ्त को शर्त पर मुअल्लक किया।                  | 144  |
| वापस लेसकता है या नहीं।                      |      | बराअ्त को मौत पर मुअल्लक किया।                   | 144  |
| मुसलमान दारुल हर्व में मुक्य्यद था रुपया     | 141  | किफालत विन्नएस में बराअ्त को शर्त पर             |      |
| देकर छुड़ाया।                                | 141  | मुअल्लक् किया।                                   | 145  |
| फुलाँ शख्स को उतने रुपये देदो यह किस की      |      | असील ने कफील को दैन अदा करने के लिए              | 1 10 |
| तरफ से हिवा है, फूलाँ को कुर्ज देदों, मेरा   |      | रुपया दिया।                                      | 145  |
| कफ़्फ़ारा अदा करदों, मेरी ज़कात अदा करदों,   |      | कफ़ील ने असील से रुपये या शय मुअय्यन             | 143  |
| मेरा हज्जे बदल करादो मुझको इतने रुपये हिबा   |      | लेकर नफ्अ उठाया उसका हुक्म।                      | 1.45 |
| करदो फुलाँ शख्स उसका जामिन है।               | 141  | असील ने कफ़ील को वैअ ऐनह का हुक्म दिया           | 145  |
| मदयून ने किसी से कहा दैन अदा करदो उसने       |      | और खसारा अपने जिम्मा रखा।                        | 145  |
| अदा करदिया दाइन अदा करने से इन्कार करता है।  | 142  | जो कुछ फुलाँ के ज़िम्मा लाजिम या साबित           |      |
| फुलाँ शख़्स के मुझपर हज़ार रुपये हैं तुम     |      | होगा उसका कफील हूँ।                              | 146  |
| अपनी चीज उसके हाथ इन रुपयों के एवज           |      | कफ़ील के मुकाबिल में शहादत, असील के              |      |
| बैअ करदो।                                    | 142  | मुकाबिल में है या नहीं।                          | 146  |
| कफ़ील कब मुतालबा कर सकता है।                 | 142  | किफालत बिद्दर्क या बैअ नाफिज की शहादत            |      |
| हब्स व मुलाजिमा।                             | 142  | मिल्क बाइअ् का इकरार है।                         | 146  |
| कफ़ील के बरीउज़िम्मा होने की सुरतें।         | 143  | किफालत विददर्क में महज इस्तिहकाक से              |      |
| असील से दैन मुआफ़ क़रदिया कफ़ील बरी          |      | कफील से मताकारा न होगा नह है । व                 |      |
| होगया ।                                      | 143  | कफ़ील से मुवाख़ज़ा न होगा जब तक बैअ न करदी जाये। | 146  |
| असील के मरने के बाद मुआफ़ किया।              |      |                                                  |      |
| असील को मोहलत दी कफ़ील के लिये भी            |      | इस्तिहकाके मुब्तिल में बिगैर फैसला-ए-काजी        | 146  |
| मोहलत होगई।                                  | 143  | भी कफील से मुवाखजा होगा।                         |      |
| कफ़ील को मुआफ़ करने में कबूल की ज़रूरत नहीं। | 143  | तुम अपनी चीज हजार में बेचदो में हजार का          |      |
| फ़ौरी दैन की मीआदी किफ़ालत।                  | 1/2  | जामिन हूँ दो हज़ार में बैअ़ हुई जब भी हज़ार      |      |
| मीआदी दैन की किफालत थी कफ़ील या असील         | 143  | ही का जामिन है जो कुछ फुलाँ के जिम्मे है मैं     |      |
| मरगया तो मरने वाले के हक में मीआद साकित।     | 1.42 | ज़ामिन हूँ गवाहों से हज़ार साबित हुए तो          | 146  |
| मीआदी दैन को कफ़ील ने क़ब्ल मीआद अदा         | 143  |                                                  | 140  |
| कर दिया।                                     |      | कफ़ील ने कहा था जो कुछ फुलाँ इक्रार करे          | 146  |
| हज़ार रुपये दैन था कफ़ील से पाँच सौ में      | 143  | मैं उसका जामिन हूँ फिर कफ़ील बीमार होगया।        | 140  |
| सुलह हुई उसकी चार सूरतें हैं।                |      | इस शत पर किफ़ालत की कि मक्फूल अन्ड               | 146  |
| कफ़ील से सुलह हुई कि इतना देदों तो किफ़ालत   | 143  | कफ़ील के पास अपनी चीज़ रहन रखे।                  | 140  |
| स्ता म अवह देश का रचना वचा वा विक्रीलव       |      | किफालत की कि मकफूल अन्हु की अमानत से वा          |      |
|                                              |      |                                                  |      |

|                                                | = 0  | 71                                                       |     |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|
| उस चीज़ के स्मन से दैन अदा करेगा।              | 147  | मोहताल अलैहि ने अदा करदिया तो वह वुसूल                   | 4   |
| ची रुपये की किफालत की कि पचास यहाँ             |      | करेगा जो अदा किया है या वह जो दैन था।                    |     |
| और पचास दूसरे शहर में अदा करेगा।               | 147  | हवाला मुकय्यद का हुक्म।                                  | 153 |
| कफ़ील से तालिब ने कहा अगर तुम उससे             |      | हवाला स्मन के साथ मुकय्यद था और वैअ                      | 13. |
| कुल न लाये तो उस चीज़ की यह कीमत               |      | फरखं होगई तो हवाला बाकी रहेगा या बातिल                   |     |
| तुमसे वुसूल कर लूँगा।                          | 147  | होजायेगा।                                                | 100 |
| उस रास्ते में अगर माल छीन लिया जाये या दरिन्दा | 14/  | कफ़ील ने किसी पर हवाला कर दिया असील                      | 153 |
| फाड़ खाये मैं जामिन हूँ उसका क्या हुक्म है।    | 1.47 | व कफ़ील दोनों वरी होगये।                                 |     |
| इस शर्त पर किफ़ालत की कि फुलाँ व फुलाँ         | 147  | बैअ में शर्त की कि बाइअ अपने कर्ज ख्वाह का               | 153 |
| भी किफालत करें कफील कहता है जिस रुपया की       |      |                                                          |     |
| मैंने किफालत की थी वह हराम था।                 |      | मुश्तरी पर हवाला करेगा।                                  | 154 |
| कफ़ील ने अदा करने के बाद रुजूअ करना चाहा       | 147  | हवाला फासिदा का हुक्म।                                   | 154 |
| मकफूल अन्हु कहता है वह माल हराम था।            |      | हवाला बशर्ते अदमे बराअ्त या किफालत बशर्ते                |     |
| ख़िराज व मुतालबा हुकूमत की किफालत दलाल से      | 148  | बराअ्त का हुक्म।                                         | 154 |
| तावान लिया जा सकता है या नहीं।                 |      | आढ़थ में चीज़ रख देते हैं और आढ़ती से रुपये              | 154 |
| रुपया वुसूल करने वाले की उजरत।                 | 140  | लेलेते हैं उसका क्या हुक्म है।<br>हवाला में शर्ते ख्यार। | 154 |
| दो शख्स किफालत करें उसकी सूरतें।               | 148  |                                                          | 155 |
| दो शख्सों ने मदयून की किफालत की फिर हर         | 149  | हुन्डी के अहकाम।                                         | 155 |
| एक ने दूसरे की किफ़ालत की।                     | 149  | कृजा का बयान                                             | 156 |
| शिरकते मुफावजा में अलाहिदा होने के बाद कर्ज    |      | फ़ैसला करने से बचना।                                     | 157 |
| ख्वाह हर एक से दैन वुसूल कर सकता है।           | 149  | कुज़ा की तलब व ख़्वाहिश न की जाये।                       | 157 |
| गुलाम की किफालत की तो मौला से वुसूल            |      | हाकिम का दरवाजा अहले हाजत के लिये खुला रहे।              | 157 |
| नहीं कर सकता।                                  | 150  | फैसला किस तरह किया जाये।                                 | 157 |
| हवाला का बयान                                  | 150  | काज़ी कैसा शख़्स होना चाहिए।                             | 158 |
| हवाला के शराइत्।                               | 150  | गुरसा की हालत में फैसला न करे।                           | 159 |
| मोहताल अलैहि दूसरे पर हवाला कर सकता है।        | 151  | फैसला में गौर व खौज करने पर स्वाव।                       | 159 |
| गाजी ने दाइन को बादशाह पर हवाला कर             |      | काजी तीन हैं एक जन्नत में दो जहन्नम में                  | 159 |
| दिया कि ग्नीमत में मेरे हिस्सा से दैन अदा      |      | काजी आदिल व जालिम।                                       | 159 |
| कर दिया जाये या मौकूफ अलैहि ने मुतवल्ली        | -    | हाकिम का बिगैर इजाज़त कोई चीज़ लेना                      |     |
| पर हवाला कर दिया या मुलाजिम ने उसपर            |      | ख्यानत है।                                               | 159 |
| हवाला किया जिसका नौकर है यह हवाला              |      | रिश्वत लेने वाले और देने वाले और उसके                    |     |
| सहीह है।                                       | 151  | दलाल की मज़म्मत।                                         | 160 |
| हवाला सहीह होने के बाद मदयून बरी होगया         |      | सिफ़ारिश करने वाले को हदिया भी ममनूअ है।                 | 160 |
| मदयून को न दैन हिबा कर सकता है न उन            |      | कृजा फूर्जे किफ़ाया है।                                  | 160 |
| से मुआफ़ कर सकता है।                           | 151  | किस को काज़ी बनाया जाये।                                 | 160 |
| दैन अदा करने की सूरतें।                        | 151  | काज़ी के शराइत ।                                         | 160 |
| मुहील व मोहताल व मोहताल अलैहि में              |      | काजी मुकर्रर करना बादशाहे इस्लाम का काम है।              | 160 |
| इंख्तिलाफात हवाला दो किरम है मुतल्लका व        |      | फ़ासिक को क़ाज़ी या मुफ़्ती बनाना।                       | 161 |
| मुक्य्यदा।                                     | 152  | काज़ी के औसाफ़।                                          | 161 |
| हवाला में मीआद होती है या नहीं।                | 152  | उस ओहदा के मुतअ़ल्लिक अइम्मा व उलमा                      |     |
| ना बालिग का दैन है मदयून ने हवाला कर           |      | की रायें।                                                | 161 |
| दिया बाप या वसी ने कबूल कर लिया।               | 153  | उसकी तलब व सराल।                                         | 162 |
| मोहताल अलैहि मुहील से कब वुसूल कर सकता है।     | 153  | ना अहल को काजी बनाया तो सब गुनाहगार हुए।                 | 162 |

|                                              | - 9 | कभी जानिब शरा से किसी को मुद्दा अलैहि के      | 1    |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|
| क्ज़ा को शर्त पर मुअ़ल्लक करना या वक्ते      |     | नत्य मकाम बनाया जीता है।                      | 168  |
| महदूद के लिये काजी बनाना जाइज़ है।           | -   | च्या होता होतिर पर दीव के लिय सहह             | -08  |
| शहर के लोगों ने किसी को काज़ी बना दिया       | 162 | हो तो हाजिर हुकमन गायब है और शत हो तो         |      |
| 5                                            |     | िमारत नहीं।                                   | 10-  |
| काज़ी ने किसी को अपना नाइब बनाया।            |     | मियात का तकी बेचकर देन अदी करना काजी          | 168  |
| बादशाह ने काज़ी को मअ्ज़ूल कर दिया वह        |     | का काम है वरसा नहीं कर सकते।                  | 1 -  |
| कब मञ्जूल होगा।                              | 102 | माले वक्फ या माले गायब या माल यतीम को         | 169  |
| बादशाह के मरने से हुक्काम ब'दस्तूर अपने      |     | काजी अमानतदार शख्स की कर्ज़ दे सकता है।       | Y    |
| ओहदों पर हैं।                                | 105 | बाप या वसी नाबालिंग का माल कर्ज नहीं          | 169  |
| काज़ी में शराइत मफ़कूद होगये मअ़्जूल होगया।  | 163 |                                               |      |
| काज़ी ने अपने को माजूल किया तो हुआ या नहीं।  | 163 | व्सकते। मुलतिकृत लुकता को कर्ज़ नहीं दे सकता। | 169  |
| काज़ी किसके मुवाफ़िक फ़ैसला कर सकता है       |     | नेताताकंत बेतंता का कंत्र नहा न सकता।         | 169  |
| और किसके मुवाफ़िक नहीं कर सकता।              | 163 | अगर कर्ज़ देने के सिवा हिफ़ाज़त की कोई सूरत न |      |
| इज्लास कहाँ करना बेहतर है।                   | 1/2 | हो तो बाप या वसी भी कर्ज़ दे सकते हैं।        | 169  |
| फ्रीक़ैने मुक़द्दमा के साथ काज़ी के बरताव    | 164 | बाप या वसी फुजूल खर्च हों तो नाबालिग का       | - 05 |
| हदिया व कर्ज़ व आरियत लेना काज़ी को          |     | माल उनक हाथ स लालया जाय।                      | 169  |
| नाजाइज़ है।                                  | 164 | इफ़्ता के मसाइल                               |      |
| वाइज व मुदरिस व मुफ्ती हदिया ले सकते हैं मगर | 104 | मुफ़्ती कैसा होना चाहिए                       | 169  |
| मुफ़्ती के लिये बाज़ सूरतों में मना है।      | 164 | मुफ़्ती पर लाजिम है कि वाकिआ़ की तहकीक        | 1-   |
| बाज़ लोगों के हदिया कबूल करना काज़ी को       |     | करके जिसके साथ हक पाये उसे फ़तवा दे           | 170  |
| जाइज़ है।                                    | 164 | काज़ी भी फ़तवा दे सकता है।                    | 170  |
| काज़ी को दावते खास्सा कबूल करना ना'जाइज़     | 160 | मुफ़्ती ऊँचा सुनता हो तो तहरीरी सवाल व        |      |
| है दावते आम्मा जाइज है।                      | 165 | जवाब हो।                                      | 170  |
| जो फैसला किताबुल्लाह या सुन्नते मशहूरा या    | 10- | इमामे आजम के कौल पर फतवा दिया जाये            |      |
| इजमा के खिलाफ़ है नाफिज नहीं।                | 165 | मगर जब कि असहाबे फतता त मुरुवनेटीन ने         |      |
| योगे मौत तहते फैसला दाखिल नहीं।              | 165 | दूसर को तजीह दी हो।                           | 170  |
| बैअ व हिंबा व निकाह वगैरह जुमला उकद          |     | जो फतवा देने का अहल हो वह फतवा है और          |      |
| तहत कुज़ा दाखिल है।                          | 166 | नाअहल को इस काम से रोका जाये।                 | 170  |
| कज़ाए काज़ी उकूद्र व फुसूख़ में ज़ाहिरन व    |     | मुपता का चाहिए कि सादलीन (अवाल करते           |      |
| बातनन नाफ़िज़ है।                            | 166 | ' वाली) की ततीब का लिहान उन्हें।              | 170  |
| और उनके इलावा जाहिरन नाफिज़ है बातिनन नहीं।  | 100 | कताब को उज्जत से खटाने और उसे और              | 1/1  |
| बाज सूरतो में न ज़ाहिरन नाफिज है न बातिनन।   | 167 | सवाल को ख़ूब समझे।                            | 17   |
| मुद्दा अलैहि के हल्फ पर फैसला हुआ यह बातिनन  |     | सवाल का कामान कर १                            | 170  |
| नाफ़िज़ नहीं।                                |     | सवाल का कागज़ हाथ में लिया जाये और            |      |
| काजी ने अपने मजहब के खिलाफ फैसला किया।       | 167 | जवाब लिख कर हाश में निया नारे                 | 17   |
| गायब के खिलाफ फैसला दुरुख नहीं।              | 167 | नुपता के आसाफ व अख्याता                       | 17   |
| मुद्दा अलैहि गायब है मगर उसका नाइब मौजट      | 10/ | पत पंता फतवा न दे जब गल्ती का अल्पेषा हो।     | 17   |
| ह फसला होसकता-है।                            | 167 | निर्देश पर कि पाइल में उपमान न ने निर्देश     | T    |
| मिय्यत के जिम्मे हक हो या मिय्यत का दुस्के   | 167 | 7 और दावत कबूल करना जाइज़ है।                 | 17   |
| पर हक हो उसमें एक वारिस दीगर वरसा के         |     |                                               |      |
| काइम मकाम हो सकता है।                        |     | तहकीम का बयान                                 | 17   |
| जिन लोगों पर जायदाद वक्फ़ है उनमें एक        | 167 | 7 तहकीम के शराइत                              | 172  |
| बिक्या के कारम महत्त्व ने                    |     | ना मालूम शख्स को इक्स नहीं बना सकते           | 111  |
| बिकया के काइम मकाम हो सकता है।               | 160 | वाज रार्तों में हकम वाकी नहीं रहता।           | 172  |
|                                              | .00 | रुण ग हकम बाकी नहीं रहता।                     | 1/4  |

— कादरी दारूल इशाअ़त

|                                                                               |     | 9/3                                                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| हकम फरीकैन में से किसी का वकील बिल'खुसूमा                                     |     | बाला खाना में खिड़की बनाता है जिससे बेपर्दगी                                         |     |
| नेग्या हकम न रहा।                                                             | 172 | हो रोक दिया जाये।                                                                    | 175 |
| हक्रम का फैसला फरेकिन पर लाजिम है।                                            | 172 | पर्दे की दीवार गिर गई।                                                               | 176 |
| एक शरीक ने हकम बनाया दूसरे पर भी हकम                                          |     | हिबा का दुअवा किया और बैअ के गवाह पेश                                                |     |
| का फैसला नाफ़िज़ है।                                                          | 172 | 4                                                                                    | 176 |
| हकम ने मबीअ वापस करने का हुक्म दिया तो                                        |     | वक्फ़ का दअ्वा किया फिर कहता है मेरा है।                                             | 176 |
| बाइअ अपने बाइअ को वापस नहीं कर सकता।                                          | 172 | एक ने दूसरे से कहा मेरे ज़िम्मे तुम्हारे रुपये हैं                                   | .,, |
| हकम ने फ़ैसला के वक्त गवाहों का आदिल                                          |     | उसने इन्कार कर दिया फिर कहता है तू कुछ                                               | 176 |
| होना या मुद्दा'अलैहि का इकरार करना बयान                                       |     | नहीं ले सकता।                                                                        | 176 |
| किया तो उसकी बात मोअ्तबर है और बाद में                                        |     | तनाकुज की सूरतें                                                                     | .,0 |
| कहेगा तो नामोअ्तबर।                                                           | 173 | काफिर की औरत उस वक्त मुसलमान है वह                                                   |     |
| जिनके लिये गवाही नहीं दे सकता उनके मुवाफिक                                    | 173 | मीरास् का दअ्वा करती है कहती है उसके                                                 |     |
| फ़ैसला भी नहीं कर सकता।                                                       |     | मरने के बाद मुसल्बमान हुई हूँ या मुसलमान की                                          |     |
| दो शख़्स हकम हों तो फ़ैसला में दोनों का होना                                  | 173 | औरत काफिरा थी कहती है मैं उसकी जिन्दगी                                               |     |
| और मुत्तिफ़िक होना ज़रूरी है।<br>हकम के फ़ैसले का काज़ी के यहाँ मुराफ़आ़ हुआ। |     | में मुसलमान हुई हूँ वुर्सा मुन्किर हैं उन के                                         | 176 |
| हकम होने को काज़ी ने जाइज़ कर दिया एक                                         | 173 | अहकाम।                                                                               |     |
| को हकम बनाया फिर दूसरे को बनाया।                                              | 173 | मियत के कुफ़ व इस्लाम में इख़्तिलाफ़ है<br>उसका क़ौल मोअ्तबर है जो मुद्दई इस्लाम है। | 177 |
| हकम को यह इख्तियार नहीं कि हकम बनाये।                                         | 173 | पनचक्की ठेके पर थी मालिक और ठेकेदार में                                              |     |
| बिगैर हकम बनाये किसी ने खुद ही फैसला कर                                       |     | इख़्तिलाफ़ है कि पानी जारी था या नहीं उस                                             |     |
| दिया।                                                                         | 174 | वक्त जो है उसका एअतिबार है।                                                          | 177 |
| हर एक ने अपने आदमी को हकम बनाया।                                              |     | अमीन के पास अमानत रख कर मरगया अमीन                                                   |     |
| दो मन्ज़िला मकान मुश्तरक (शिरकत में) है तो                                    | 174 | एक शख्स को उसका वारिस बताता है।                                                      | 177 |
| हर एक ऐसे तसर्रफ से मना किया जायेगा जो                                        |     | अमीन ने कहा कि जिसने अमानत रखी है या                                                 |     |
| दूसरे को मुज़िर हो।                                                           | 174 | उसका वकील बिल'कृब्ज़ या वसी या मुश्तरी है                                            |     |
| ऊपर की इमारत गिर चुकी है अब नीचे वाले ने                                      |     | तो देदेने का हुक्म नहीं दिया जायेगा और                                               |     |
| खुद गिरादी यह इमारत बनवाने पर मजबूर                                           | 174 | मदयून ने ऐसा इकरार किया तो देने का हक्म                                              |     |
| किया जायेगा।                                                                  | 1/4 | देदिया जायेगा।                                                                       | 177 |
| एक मन्ज़िला मकान मुश्तरक था और कुल गिर                                        | 174 | वुसी या कर्ज़ ख़्वाह का सुबूत गवाहों से हुआ                                          |     |
| गया।                                                                          | 1/4 | तर्का उनको देदिया जायेगा और जामिन न                                                  |     |
| कायदा-ए-कुल्लिया कहाँ शरीक से मुआवजा                                          | 174 | लिया जाये।                                                                           | 177 |
| ले सकता है और कहाँ नहीं।                                                      | 1/4 | दअ्वा किया कि यह मकान मेरा और मेरे भाई                                               |     |
| बाला ख़ाना वाले ने नीचे की इमारत बनवाई तो                                     |     | का है उसका हिस्सा उसे देदिया जाये और                                                 |     |
| जब तक मुआवज़ा वुसूल न हो सुकूनत से रोक                                        | 175 | उसके भाई का हिस्सा काबिज़ के हाथ में छोड़                                            | 177 |
| सकता है।                                                                      | 175 | दिया जाये।                                                                           | 177 |
| एक दीवार पर दो शख्सों के छप्पर हैं दीवार                                      | 175 | किसी ने यह कहा कि मेरा माल सदका है या                                                | 170 |
| खराब होगई उसको बनवाने की सूरत।                                                | 1/3 | जो कुछ मेरी मिल्क में है सदका है। वसी बनाया और उसे खबर न हुई यह ईसा                  | 178 |
| कूचा-ए-सर बस्ता (बन्द गली) में वह लोग                                         |     |                                                                                      | 170 |
| रास्ता नहीं निकाल सकते जिनके दरवाज़े उसमें नहीं हैं।                          |     | (वसी बनाना) सहीह है।<br>काज़ी या अमीने काज़ी ने बग़र्ज़ अदा-ए-दैन                    | 178 |
| रीखा में न्यू ०                                                               | 175 | किसी की चीज बेची और स्मन पर कब्ज़ा                                                   |     |
| रास्ता में गोल सिहन है।                                                       | 175 | किया मगर स्मन जाइअ होगया और मबीअ                                                     |     |
| अपनी मिल्क में ऐसा तसर्रुफ नहीं कर सकता<br>जिसमें पड़ोस वालों को जरर हो।      |     | हलाक हुई मुश्तरी उनसे तावान नहीं लेगा                                                |     |
| " पड़ास वालों को त्तुच्च हो।                                                  | 175 | व्याम देर नेसारा वारा सामान नवा दाना                                                 |     |

💻 कादरी दारूल इशाअ़त 💻

|                                                              | = 9   | 74                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| विल्क दाइन से लेगा।                                          | 178   | आये।                                                              | 185  |
| सुलुस् माल की वसियत थी वह निकाला गया                         |       | तहरीर का सुबूत गवाहों से होगा महज मुशाबहत                         | 102  |
| मगर फुकरा को देने से पहले हलाक होगया                         |       | से नहीं होगा।                                                     | 185  |
| फुक्रा का हक हलाक होगया।                                     | 178   | दस्तावेज उसकी गवाही लिखी है उसकी चन्द                             | 103  |
| काज़ी ने सज़ा या हद काइम करने का हुक्म                       |       | सूरतें हैं।                                                       | 185  |
| दिया तो यह अफआल कब करे।<br>गवाही का बयान                     |       | दस्तख़त पहचानता है या नहीं वाकिआ याद है                           | .05  |
| गताही के प्रकार                                              | 178   | या नहीं।                                                          | 185  |
| गवाही के मुतअल्लिक अहादीस्।<br>गवाही देना किस वक्त जरूरी है। | 179   | दस्तावेज़ में जो कुछ लिखां है उसकी गवाही                          | - 05 |
| गवाही के शराइत्।                                             | 180   |                                                                   | 185  |
| गवाहों का तिक्किया होजाये तो उसके मुवाफिक                    | 181   | कभी बिगैर गवाह बनाये शहादत देना जाइज़ है                          |      |
| फैसला करना वाजिव है।                                         |       | और बाज़ चीज़ों में जाइज़ नहीं।                                    | 185  |
| अदाये शहादत वाजिब होने के शराइत्।                            | 181   | बाज़ वह चीज़ें हैं जिनको सुनकर शहादत देना                         |      |
| गवाह का मुद्दशी के यहाँ खाना या उसकी                         | 181   | जाइज़ है।                                                         | 186  |
| सवारी पर कचहरी जाना।                                         |       | किसकी गवाही जाइज़ है और किसकी नहीं।                               | 186  |
| हुकूकुल्लाह में बिगैर तलब गवाही देना वाजिब है।               | 182   | अस्ल की गवाही फ़रअ़ के लिये और फ़रअ़ की अस्ल के लिये ना'जाइज़ है। |      |
| त्लाक की गवाही                                               | 182   | र के में रहित परी के मिला कि मिला                                 | 187  |
| हिलाले रमजान व ईद की गवाही वाजिब है।                         | 182   | ज़मीदारों की यह गवाही कि ज़मीन उस गाँव                            |      |
| हुदूद में इख़्तियार है गवाही दे या न दे।                     |       | 4 3 m'm 4.                                                        | 187  |
| निसाव शहादत क्या है।                                         | 182   | अहले महल्ला ने औकाफ़े मस्जिद महल्ला या                            |      |
| औरतों की मख़सूस बातों पर एक औरत की                           |       | अहले पाटर ने तत्पह जारेश गरि पर की कर्म                           |      |
| गवाही मोअुतबर है।                                            | 183   | दी या मुसाफिरों ने मुसाफिर खाना के मुतअल्लिक                      |      |
| मकतब के बच्चों के मुआमला में तन्हा मुअल्लिम                  |       | या अहले मदरसा ने मदरसा के मत्राहित्य                              |      |
| की शहादत मोअ्तबर है।                                         | 183   | गवाही दी यह मळबल है।                                              | 188  |
| तन्हा चार औरतों की गवाही ना'मोअतबर।                          | 183   | काम सीखने वाले और अजीरे खास की गवाही                              |      |
| गवाही वाजिबुल कबूल होने के लिये अदालत                        | 102   | ना मकबूल है                                                       | 188  |
| शर्त है।                                                     | 183   | उज्ञात जार गपय्या आर नाहा करने वाला या                            |      |
| मुद्दशी व मुद्दशा'अलैहि व मशहूद'बिही की तरफ                  | 102   | ज्यादा कसम खाने वाले या गाली देने वाले की                         |      |
| इशारा करना चाहिए।<br>गवाहों के हालात की तहकीक़।              | 103   | शहादत मकबूल है या नहीं।                                           | 188  |
| गवाही देने के लिए मुशाहिदा की ज़रूरत और                      | 183   | राष्ट्र जार जरावम नवाहा जिसका पुशा कफन                            |      |
| उसकी सूरत।                                                   | 183   | बेचने या गोरकनी का है दलाल और वकील में                            |      |
| आवाज़ सुनी मगर सूरत नहीं देखी तो गवाही                       | 165   | मुख्तार व शराब ख्वार और जानवर से खेलने                            |      |
| दुरुस्त है या नहीं।                                          | 101   | वालों की गवाही है।                                                | 189  |
| किसी औरत से बात सुनी मगर यह ख़ुद उसे                         | 104   | मुरतिकेबे कबीरा, हम्माम में बरहना नहाने वाले,                     |      |
| पहचानता नहीं। उसके मुतअ़ल्लिक गवाही दे                       |       | जुवा और पच्चीसी, चोसर या शतरंज खेलने                              | - 0  |
| सकता है।                                                     | 101   | वाले की शहादत।                                                    | 189  |
| औरत के मुतअ़ल्लिक नाम व नसब के साथ                           | 104   | फ्राइज के तारिक या उनमें ताख़ीर करने वालों                        |      |
| गवाही दी मगर उसको पहचानता नहीं।                              | 101   | की गवाही जुमा व जमाअत के तारिक की                                 | 100  |
| मिल्क व मालिक दोनों को पहचानता है या एक                      | 104   | गवाही ना'जाइज़ है।                                                | 189  |
| को पहचानता है या किसी को नहीं पहचानता।                       | 1.0.4 | फासिक ने तौबा की तो कबूले शहादत के लिये                           | 100  |
| वाज चीजों में सुनकर शहादत जाइज है जब                         | 104   | आस्रिरं तौवा ज़ाहिर होना ज़रूरी है।                               | 190  |
| कि सुनकर उस वात का सड़ीह होना जहिन में                       |       | जो बुजुर्गाने दीन को बुरा कहता हो उसकी                            |      |
| 3                                                            |       | गवाही ना'मक्वूल जो ज़लील आफ़्आ़ल करता                             |      |

|                                                  | = 9     | 75                                          |     |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----|
| हो उसकी गवाही ना'मकबूल उसकी गवाही कि             |         | दअ्वा निकाह में गवाहों ने मिकदारे महर में   |     |
| कात ने फला की वसी किया है या गाइब ने             |         | इंखितलाफ किया तो निकाह साबित होगा।          |     |
| कलाँ को वकील किया है।                            | 190     | मीरास् के दुअ्वे में गवाहों को क्या सावित   | 196 |
| ग्मीन ने गवाही दी कि अमानत उसकी मिल्क            | . , (). | करना होगा।                                  |     |
| है जिसने उसको दी है।                             | 100     |                                             | 196 |
| म्रतिहिन की रहन के मुतअल्लिक गवाही।              | 190     | दअ्वा मीरास् में सबबे विरास्त भी बताना होगा |     |
| गासिब व मुस्तकरिज व मुश्तरी व बाइअ व             | 190     | और यह भी बताये कि उसके सिवा मिय्यत का       |     |
| मदयून व मुस्ताजिर की गवाहियाँ।                   |         | कोई वारिस् है या नहीं।                      | 197 |
| वकील बिल खुसूमा और वसी और खसम की                 | 190     | दअ्वा मीरास् में गवाहों ने बताया कि यह ज़ौज |     |
| कारियाँ और महारों के रिप्त करिया के              |         | या जौजा है मिल्क या कब्जा की शहादत।         | 197 |
| गवाहियाँ और गवाहों के लिए मुद्दईयान ने शहादत     |         | मुद्दआ'अलैहि ने मुद्दई के कब्जा का इकरार    |     |
| दी कबूल है।                                      | 191     | किया।                                       | 197 |
| बसी ने वारिस के लिए गवाही दी ना'मकबूल है।        | 192     | गवाहों के बयानात में वक़्त व तारीख़ का      | 171 |
| जिरह मुजर्रद पर गवाही नहीं ली जायेगी।            | 192     | 4                                           | 100 |
| फिरक के एलावा गवाह पर कोई तअन हो                 | 1 / 2   | एक ज़ौजा के तलाक देने के गवाह पेश हुए       | 198 |
| उसके मुतअल्लिक गवाही ली जायेगी।                  | 192     | और काजी ने हक्म देदिया फिर उसी तारीख में    |     |
| मूजी के मुतअल्लिक गवाही देना जाइज है।            | 102     | दूसरी ज़ौजा को दूसरे शहर में तलाक देने के   |     |
| जिरह के साथ हक का मुतालबा भी है तो               | 0 4 -   | गवाह पेश हुए दोनों जानिब से गवाह पेश हुए    | 100 |
| गवाही ली जा सकती है                              | 192     | तो किस के गवाह मोअतबर हैं।                  | 198 |
| गवाही देने के बाद गवाह का यह कहना कि             | 102     | गाय चोरी हुई गवाह उसका मुख्तलिफ रंग बताते   |     |
| मुझसे कुछ गलती होगई है उसकी सूरतें।              | 193     | हैं।                                        | 198 |
| हुदूद या नसब में गलती की।                        | 193     | पर गपारा पा पि पुला क जिम्म इतना दन था।     |     |
| शहादते कारिश जिसमें बाज जरूरी बात रहगई।          | 193     | मुद्दई ने दअ्वा किया कि उसकी मिल्क है या    | 198 |
| दूसरे गवाह का कहना कि जो पहले ने गवाही           |         | बिल अक्स।                                   | 198 |
| दी वही मेरी गवाही है ना'मक़बूल।                  | 193     | मकान जो दस्तावेज में लिखा है वयान किया      |     |
| नफ़ी की गवाही नहीं होसकती।                       | 193     | और हुदूद नहीं ज़िक्र किये                   | 199 |
| शहादत का एक जुज़ बातिल हो तो पूरी शहादत          |         | शहादत अलश्शहादत का बयान                     | 199 |
| बातिल।                                           | 194     | हुदूद व किसास के एलावा जुमला हुकूक में      |     |
| शहादत में इख्तिलाफ का बयान और उसके उसूल।         | 194     | शहादत अलश्शहादत जाइज़ है।                   | 199 |
| दअ्वा मिल्के मुतलक का है और गवाहों ने            |         | शहादत अलश्शहादत जाइज होने की सूरतें।        | 199 |
| मिल्के मुकय्यद की गवाही दी या उसका अक्स।         | 194     | शाहिदे फ्रु में अदद भी शर्त है।             | 199 |
| गवाहों ने बयान किया कि मुद्दआ अलैहि ने इकरार     |         | शाहिदे अस्ल शाहिदे फ्रअ नहीं होसकता।        | 200 |
| किया।                                            | 194     | गवाह बनाने का तरीका और काजी के पास          |     |
| दोनों गवाहों के लफ्ज व मअना एक हों उसके          |         | फरअ किस तरह गवाही दे।                       | 200 |
|                                                  | 195     | बाज वह उमूर हैं जिनसे शहादते फ्र अ बातिल।   | 200 |
| मिंअ्ना और उसकी मिस्।लें।                        |         | गवाह नाकाविले शहादत होगया था फिर काबिले     |     |
| एक ने कौल बयान किया दूसरे ने फेअ़ल तो            | 105     | शहादत होगया।                                | 200 |
| कहाँ मकबूल, कहाँ नहीं।                           | 175     | गवाह कहते हैं हम मुद्दआं अलैहि को पहचानते   |     |
| वैअ में अगर मबीअ या स्मन का इख्तिलाफ             | 105     | नहीं तो मुद्दई के जिम्मा यह बयान है कि शख्स |     |
| होगया गवाही मरदूद।                               | 193     | हाज़िर वही है।                              | 200 |
| भय सी का दुअवा था और एक हज़ार की                 |         | झूटे गवाह की तशहीर की जाये।                 | 201 |
| रहिदत गुजरी।                                     | 196     | यह क्योंकर मालूम होगा कि गवाह ने झूटी       | 201 |
| ेल में गवाहों का दरिन्नलाफ है तो रहन साबित नहीं। | 196     | यह प्यापार गांदी साम ।                      | 201 |
| रगारी में गवाहों का दरिक्तलाफ हो तो चीर          |         | गवाही दी।                                   | 201 |
| सरते हैं।                                        | 106     |                                             |     |

|                                            | 201 मुबाहात में तौकील जाइज़ नहीं।                      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| गवाही से रुज्अ करने का बयान                | 201 वकील बिल खुसूमा में खरम का राजी होना               | 206  |
| रुजूअं के शराइत                            | शर्त है मगर बाज सूरतों में।                            | ~    |
| फैसले के बाद रुजूअ करने से उस गवाह पर      | शत ह गार गण रहें ।                                     | 206  |
| तावान लाजिम।                               | 711) 9101 0144 1 3                                     |      |
| तावान के बारे में बाकी का एअतिबार है रुज्अ | जरूर है बाज में नहीं।                                  | 206  |
| करने वाले का नहीं।                         | JU) lake and 1 2 %                                     | - 0  |
| निकाह व बैअ़ की गवाही देकर रुज्अ़ करने की  | है और दोम में मुवक्किल से।                             | 206  |
| सूरत में तावान।                            | गण्य मविक्किल न कहा हैन्द्रन, नम संश्रिको विकाल        | -50  |
| बैअ बिलख़ियार में गवाहों ने रुजूअ किया जब  | में न होगा यह शत बातिल है।                             | 206  |
| भी जमान वाजिब है।                          | 303 Heat State 61 (1 34144) 41 61(11 8)                |      |
| तलाक के गवाहों ने रुज्अ किया तो किस सूरत   | जिन उक्द में मुवर्किल की तरफ इंजीफ़त जरूरी है          | 206  |
| में तावान है।                              | 203 उन में हुकूक का तअल्लुक मुविकल से होगा।            | 20-  |
| फुरूअ ने रुजूअ किया या उसूल ने।            | 203 वकील से चीज़ खरीदी मुविकिक स्मन का                 | 207  |
| तज़िकया करने वाले रुजुअ कर गये तो एक       | 203 मुतालबा नहीं कर सकता मगर मुविकल को                 | 20   |
| सूरत में तावान है।                         | देदिया तो सहीह है।                                     | 207  |
| दो गवाहों ने तअलीक की गवाही दी और दो ने    | वकील मरगया तो वसी उसका काइम मकाम है                    |      |
| वुजूदे शर्त की और सब रुजअ कर गये तो        | मुत्रक्लिल नहीं।                                       | 207  |
| गवाहान तअलीक पर तावान है।                  | 203 वकील को खरींदने से पहले स्मन देदिया और             |      |
| दो ने तफवीज़े तलाक की शहादत दी और दो       | तट जारभ रोगमा।                                         | 207  |
| न तलाक की फिर रुजुअ कर गये।                | 203 वकील या मुविक्कल के ज़िम्मा मुश्तरी का दैन         |      |
| औरत ने दस रुपये माहवार नएका पर सुलह        | है मुकारसा होसकता है                                   | 207  |
| होना गवाहों से साबित किया फिर गवाह रुजूअ   | 203 वसी के वकील ने चीज़ बेचकर दाम यतीम को              |      |
| कर गये।                                    | <sup>203</sup> देदिये यह ना'जाइज है।                   | 207  |
| औरत कहती है नफ़्का मुकर्ररा नहीं मिलता     | कर्ज़ लाने का वकील नहीं हो सकता और कर्ज़               |      |
| शौहर ने गवाहों से साबित किया कि माह ब'माह  | पर कब्जा के लिये वकील होस्यकंता है।                    | 207  |
| बराबर दिया जाता है।                        | 201 वकील को काम करने एउ फरवल की किल                    |      |
| वकालत का बयान                              | ण तिकता मगर बात सरत में।                               | 201  |
| तलाक देने का वकील किया।                    | ूर्ण प्रकाल की वर्काल बनाना ट्रकाल <del>जहीं</del> गाउ |      |
| वकील बनाने के शराइत्।                      | 204 जबिक मुविक्कल ने इख़्तियार दिया हो।                | 207  |
| समझ'वाल बच्चे ने वकील किया उसकी तीन        | पपालत में थाड़ी सी जिहालत होग्यकती है और               |      |
| सूरतें हैं।                                | र्वात फासिद से फासिट नहीं होती।                        | 208  |
| मुरतद ने वकील किया।                        |                                                        | 200  |
| मुरतद्दा ने अपने निकाह का वकील किया या     | युरुस्त है मगर जब तक इल्म न हो मअज़ूल                  |      |
| बाद तौकील मुरतदा होगई।                     | 205 नहीं।                                              | 208  |
| मुसलमान को यह न चाहिए कि शराब के तकाज़े    | 1111 01111 5 130110 31313 3-14 3                       | 208  |
| का वकील बने।                               | 205 ख़रीद व फ़रोख़्त में तौकील का बयान                 | 200  |
| बाप या वसी ने ना बालिग के लिये खरीदने या   | खरीदने में वकालते आम्मा व खारसा।                       | 200  |
| बेचने का किसी को वकील किया।                | 205 जिन्स व सिफ्त या जिन्स व स्मन बयान                 | 20   |
| वकील का आक़िल होना शर्त है।                | 205 करना जरूरी है और है                                |      |
| वक्ते तौकील वकील को इल्म होना शर्त नही     | 205 करना जरूरी है और जिन्स के नीचे मुख्तलिफ            | 0.0  |
| मगर जब तक इल्म न हो वकील नहीं।             | " । ल ल समन बयान करना काफी नहीं।                       | 20   |
| हुकूक के अकसाम और किस किस्म में तौकील      | 205 घोड़ा खरीदने को कहा या तन्जेब का थान               | - 01 |
| हो सकती है।                                | र पर पर पर पर विकास महीर है।                           | 208  |
|                                            | 205 तआग में (यानी खाने में) उर्फ़ का लिहाज             |      |

💻 कादरी दारूल इशाअ़त 📥

| होगा।                                        |     |                                                |     |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| मोती या याकूत का नगीना खरीदने को कहा         | 209 | कि मिलेगा तब दूगाँ।                            | 21  |
| और स्मन बता दिया तौकील सह़ीह़ है।            | 210 | वकील बिल'बैअ ने मुवक्किल से कहा दाम नही        | 21  |
| गेहूँ वगैरा गुल्ला खरीदने में मिकदार या स्मन | 210 | े जिया पास से देती है गह महासे के              |     |
| जिक्र करना जरुरी है।                         |     |                                                |     |
| गाँव वाले ने कपड़ा खरीदने को कहा ऐसा कपड़ा   | 210 | अंगरात हागया ता दीम वापम ले गर्दन के           | -   |
| खरीदे जिसको गाँव वाले इस्तिअ्माल करते हों।   |     | पुपापकल न खरादन से पहले उत्ताने किने की        |     |
| दलाल को रुपया दिया कि चीज़ खरीद लाओ          | 210 | जारेज होगय तो मवक्किल के द्या और राज में       |     |
| भाग किसी साम जीन का चाज़ खरीद लाओ            |     | दिये तो वकील के जाइअ हुए।                      |     |
| अगर किसी खास चीज का दलाल है तौकील            | 210 | रुपये भी जाइअ होगये और चीज भी तल्फ             | 211 |
| सहीह है वरना नहीं।                           | 0   | होगई तो मुविकल दोबारा दे।                      |     |
| मुविकल ने जो कहा है उसकी पाबन्दी जरूरी       |     | एक रुपया का पाँच सेर गोश्त मंगाया वकील         | 211 |
| है उसके खिलाफ किया और बेहतर किया तो          | 210 | वही गोश्त रुपया का दस सेर लाया।                |     |
| विभाषकाल पर नाकिज वरना नहीं।                 | 210 | चीज़ खरीदने का वकील है तो अपने लिये            | 211 |
| वकीले बाइअं ने स्मन की जिन्स या मिकदार में   |     | खरीद सकता है या नहीं कब उसके लिये होगी         |     |
| खुलाफ् किया।                                 | 210 | और कब मुविक्कल के लिये।                        | 211 |
| विकाल ने चीज खरीदी उसमें ऐब जाहिर हुआ        | 210 | वकील व मुविकल में इख़्तिलाफ़ हुआ कि            |     |
| ा। जब तक चीज वकील के पास हो हाएस             |     | किसके लिये खरीदी है।                           | 212 |
| करने का हक उसी को है मवक्किल को नहीं         | 210 | गारीतार ने कता यन के के के के                  |     |
| नेपाल बिल बेंअ का भी यही हत्म है।            | 210 | फिर कहता है कि ज़ैद ने मुझसे नहीं कहा था।      | 212 |
| वकील ने चीज़ बेची और मुश्तरी ने ऐब की        |     | दो चीज़ें खरीदने के लिये कहा था वकील ने        |     |
| वजह स वापस करदी अगर समन वकील को              |     | एक खरीदी।                                      | 212 |
| दिया है वकील से ले, मुवक्किल को दिया है      | 210 | मदयून से कहा तुम्हारे जिम्मे जो मेरे रुपये हैं |     |
| मुवाक्कल स ल।                                | 210 | उनसे फुलाँ चीज या फुलाँ से फुलाँ चीज           |     |
| वकील ऐब से इन्कार करता है और मुवक्किल        |     | खरीद लाओ यह तौकील सहीह है।                     | 213 |
| इक्रार करता है चीज़ वापस नहीं हो सकती        |     | दाइन ने मदयून से कहा दैन की रकम सदका           |     |
| और वकील इकरार करता है तो वापस होगी।          | 210 | करदो या मुस्ताजिर से कहा किराया की रकम         |     |
| वकील ने बैअ़ फ़ासिद से ख़रीदी या बेची अक्द   |     | से मरम्मत करालो यह तौकील सहीह है।              | 213 |
| को फ़रख़ कर सकता है।                         | 210 | वकील व मुविकल में इखिलाफ हुआ कि                |     |
| जब तक मुविक्कल से स्मन बसूल न करले           |     | कितने में खरीदी है।                            | 213 |
| मबीअं को रोकने का हक वकील को है।             | 210 | वकील किन लोगों से अक्द नहीं कर सकता।           | 213 |
| बाइअ़् ने वकील को स्मन कुल या जुज़ हिंबा     |     |                                                | 214 |
| कर दिया।                                     | 210 | मुविकल ने उधार बेचने को कहा था वकील ने         |     |
| वकील ने मबीअ रद की और हलाक होगई तो           |     |                                                | 214 |
| वकील का नुकसान हुआ।                          | 210 | वकालत को ज़बान या मकान के साथ मुक्य्यद         |     |
| बैअ सफ़् व सलम में मजिलसे अक्द में वकील      |     | 9                                              | 214 |
| का कब्ज़ा ज़रूरी है मुविक्कल का नहीं।        | 210 | वकील से कहा फुलाँ की मअ्रिफ़त चीज़ खरीदो       |     |
| वकील को मुविक्कल ने रुपये दिये थे मगर        |     |                                                | 214 |
| वकील ने खर्च कर डाले और अपने रुपये से        |     | दूसरे शहर में ले जाना दुरुख नहीं।              |     |
| चीज खरीदी।                                   | 210 |                                                | 214 |
| विकील बिश्शरा ने मुविकिकल से स्मन नहीं लिया  |     |                                                | 214 |
| है ती यह नहीं कह सकता कि मुवक्किल से         |     | वकील ने स्मन की खुद ही किफालत की यह            |     |
| 'मलगा तब दँगा और वकील बिल'बैअ को मुश्तरी     | -   | सहीह नहीं।                                     | 214 |
| में नहीं मिला है तो मवक्किल से कह सकता है    |     | वकील ने स्मन वसूल करने में ताख़ीर की धा        |     |

= कादरी दारूल इशाअ़त =

|                                             | = 9/     | — सकता।                                   | 220 |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|
| मुआफ कर दिया या हवाला कबूल किया या          |          | वकील से कहा कि फुला स दन पुसूल करके       | 220 |
| ख़राब रुपये ले लिये तौकील पर लाजिम ह        |          | फ्यां को हिंबा करदे।                      | 22. |
| मुविकल पर नहीं।                             |          | एक वकाल न दन पुरारा विश्वा पूरारा प्रकाल  | 551 |
| वकील वाजिबी कीमत या कुछ ज़ाइद पर खरीद       |          | नको नहीं लेसकता।                          | 22  |
| सकता है।                                    |          |                                           | 221 |
| चीज़ बेचने या खरीदने का वकील था आधी         |          | ने मट्यान को वकील किया यह सहाह नहीं।      | 20  |
| बेची या खरीदी।                              |          | क्ति विल माल विकास १९। १९१५/।।            | 222 |
| मुश्तरी ने ऐब की वजह से मबीअ को वकील पर     |          | क्ति विल माल विकास १९। १९१५/।।            | 222 |
| रद कर दिया उसकी सूरतें।                     | 216      | दो शख्सों पर हज़ार रूपये हैं दोनों बाहम   | 222 |
| वकालत में खुसूसी अस्त है उसकी तफरीआत।       | 217      | कफील है।                                  |     |
| वकील कहता है चीज़ बेचदी और स्मन पर          |          | वकील से कहा था। क पूला रा पुराल करना      | 222 |
| कृब्ज़ा करलिया मगर हलाक होगया।              | 217      | उसने दूसरे से वुसूल किया यह सहीह है।      |     |
| दो शख़्सों को वकील किया उनमें तन्हा एक      | 217      | मदयून से रूपये की जगह वकील ने सामान       | 223 |
| तसर्रफ़ कर सकता है या नहीं।                 |          | ालया ।                                    |     |
| यह कहा कि तुम दोनों में से एक को फुला चीज   |          | मदयून ने दाइन को चीज़ दी कि उसे बेचकर     | 223 |
| ख़रीदने का वकील किया और दोनों ने ख़रीद      |          | स्मन वुसूल करलो।                          |     |
| ली।                                         |          | एक ने दूसरे से कहा जो कुछ तुम्हारे जिम्मे |     |
| एक से कहा मेरी यह चीज़ बेच दो फिर दूसरे से  | 217      | फुलां का दैन है मैं उसके लेने का वकील हूँ | 223 |
| यही कहा और दोनों ने बेचदी।                  | -1/      | अमीन को देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा।   | -43 |
| वकील काम करने पर कहाँ मजबूर है कहाँ         | 217      | दाइन ने मदयून से कहा कि फुलां को देदेना   |     |
| नहीं।                                       |          | फिर दूसरे मौके पर कहा कि मत देना मदयून    |     |
| वकील दूसरे को वकील बना सकता है या नहीं।     | 217      | कहता है कि मैं देचुका और वह भी मुकिर है   | 224 |
| वकील ने हुकूक़े अक्द में दूसरे को वकील किया | 210      | देना सहीह है।                             | 224 |
| यह जाइज है।                                 | 218      | पाइन न नप्यून रा पर्टला नजा नरा राज्या    | 224 |
| वकीलुल'वकील ने तसर्रफ किया उसमें वकील       |          | भेजदो उसकी चन्द सूरतें हैं।               | 224 |
| की राय शामिल होगई तो मोअक्किल पर नाफ़िज़    | 218      | दैन अदा करने या ज़कात देने या कफ्फारे में | 00. |
| है।                                         |          | खिलाने को कहा और उसने करदिया।             | 224 |
| वकालते आम्मा व खारसा, वकीले आम क्या कर      | 218      | यह कहा कि फुलां को इतने रूपये देदो।       | 224 |
| सकता है क्या नहीं।                          |          | एक ही शख्स दाइन व मदयून दोनों का वकील     | 400 |
| जिस पर विलायतं न हो उसके हक में तसर्रफ      | 2.       | नहीं होसकता।                              | 225 |
| जाइज़ नहीं।                                 | 218      | मदयून ने किसी को रूपये दिये कि फुलां को   |     |
| नाबालिग के माल का कौन वली है।               | 219      | देदो और रसीद लिखवा लेना।                  | 225 |
| वकील बिल'खुसूमा और वकील बिल'कृब्ज           |          | दैन अदा करने को कहा उसने बेहतर या खराब    |     |
| का बयान।                                    |          | अदा किया।                                 | 226 |
| वकील बिल खुसूमा कब्जा नहीं कर सकता और       |          | वकील बिल'कृब्ज व वकील बिल'खसमा से         |     |
| तकाज़े का वहील करसकता है जबकि उर्फ़ हो।     | 219      | कहादिया है कि मुझ पर जो दावा हो उसका तू   |     |
| खुसूमत व तकाज़े का वकील सलह नहीं कर         |          | वकाल नहीं।                                | 22/ |
| सकता।                                       | 219      | वकील बिल'कब्ज कफील होसकता है मगर          |     |
| सलह का वकील दावा नहीं कर सकता।              | 220      | वकालत बातिल होगई।                         | 227 |
| कुल दैन पर कब्ज़ा को कहा था उसने एक         |          | वकीले बैं ने बाइअ के लिये समन की जमानत    |     |
| रूपया कम पर कब्जा किया।                     | 220      | की यह नाजाइज है।                          | 227 |
| हर दैन और तमाम हुकूक वुसूल करने के लिये     | -20      | वकील बिल'क्ब्ज़ ने माल तलब किया, मदयून    |     |
| वकील किया।                                  | 220      | ने कहा मोअक्किल को देचुका हूँ या वह गुआफ  | 227 |
| कुं दैन का वकील हवाला वगैरह कबल नहीं        |          | क्रि राका है।                             | 1   |
| नियम अपूर्व नियम                            | कादरी दा | फर चुका है।                               | -   |

|                                                    | _ 9 | 79                                             |     |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| वकील को माजूल करने का बयान                         | 227 | किस तुरह लिखा जाये।                            | 232 |
| वकालत का बिल करद हुक्म नहीं होता।                  |     | गैर मन्कूल चीजों में मुद्दआ'अलैहि का कब्ज़ा    |     |
| मोअक्किल करे या खुद वकील अपने आप को                |     | साबित करना होगा।                               | 232 |
| माजूल करे बहर हाल दूसरे को इल्म होना               |     | परनाला या नाली या आब'चक का दावा                | 233 |
| जरूरी है।                                          | 227 | यह दावा कि मेरी जमीन में मकान बना लिया         | 232 |
| माजूली की सूरतें।                                  |     | या दरख्त लगाये।                                | 233 |
| राहिन ने वकील किया कि मरहून को बैअ                 |     | दूसरे का मकान बैंअ कर दिया और कब्ज़ा भी        | 233 |
| करके दैन अदा करे।                                  | 227 | <del>\</del>                                   | 233 |
| तौकील को शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं               | 221 | बाइअ के रिश्तेदार ब'वक्ते बैअ हाजिर थे उस      | 233 |
| और अज़्ल को नहीं कर सकते।                          | 227 | वक्त कुछ नहीं बोले।                            | 222 |
| दो शरीकों ने वकील किया था फिर जुदाई                | 227 | एक मुद्दत के बाद अपनी मिल्क का दावा किया।      | 233 |
| होगई।                                              | 220 |                                                | 233 |
| हिबा का वकील था मोअक्किल ने डिबा करके              | 228 | इकरार को दावे की विना किया यह दावा             |     |
| वापस लिया।                                         |     | सहीह नहीं।                                     |     |
| इजारह का वकील थ मोअक्किल ने इजारह                  | 228 | इकरारे मुद्दई से दावा दफा होसकता है।           | 233 |
| देकर फ्रस्ख करदिया।                                | 228 | दैन के दावे में क्या क्या बयान करना होगा       | 233 |
| मकान बैअं करने का वकील था उसमें जदीद               | 200 | मबीअ के स्मन का किया तो मबीअ क्या चीज          | 233 |
| तामीर की।                                          | 228 | थी उसका बयान जरूरी है या नहीं                  |     |
| सत्तू में घी मल दिया, तिल को पेल डाला।             |     | दावा सहीह होने के बाद काजी क्या करेगा          | 234 |
| वकील ने वकील किया उसको माजूल कर                    | 228 | मुद्दआ'अलैहि ने मुद्दई पर हल्फ दिया यह         |     |
| सकता है या नहीं।                                   | 000 | ना'जाइज है                                     | 234 |
| मदयून से कहदिया कि जो शख़्स यह निशानी              | 228 | बिगैर हुक्मे काजी मुद्दई की तलव पर मुद्दआ      |     |
| लाये उसे दैन देदेना यह तौकील सहीह नहीं।            | 228 | अलैहि ने क्सम खाली उसका एअतिबार नहीं।          | 235 |
| तेरहवाँ हिस्सा                                     | 229 | बाज सुरतों में मुद्दई पर कसम है और गवाहों से   |     |
| दावा का बयान                                       | 229 | सुबूत के बाद भी बाज सूरतों में कराम है         | 235 |
| दावे की तारीफ और मुद्दई व मुद्दा अलैहि का तअय्युन। |     | मुद्दई ने अपना दावा गवाहों से साबित कर दिया    |     |
| सेहते दावा के शराइत।                               | 230 | अब मुद्दा अलैहि दरख्वारत करता है कि मुद्दई     |     |
| जवाबे दावा।                                        |     | या उसके गवाहों पर हल्फ़ दिया जाये यह बात       |     |
| बाज़ सूरतों में मुद्दा'अलैहि व काबिज़ दोनों की     | 230 | ना'मसमूअ् है।                                  | 235 |
| हाजिरी जरूरी है।                                   | 231 | मग्सूब मिन्हु अपनी चींज़ की सौ रूपये कीमत      |     |
| मन्कूल शय के हाज़िर करने में दुश्वारी न हो         |     | बताता है और गासिब इन्कार करता है दोनों पर      |     |
| तो हाजिर की जाये।                                  | 231 | क्सम है।                                       | 235 |
| दावाए गुसुब में चीज की कीमत बयान करना              |     | गवाह शहर में मौजूद हैं मगर कचहरी में नहीं      |     |
| ज़रूर नहीं।                                        | 231 | आये तो मुद्दआ'अलैहि पर हलफ नहीं।               | 236 |
| मुख़्तलिफ़ किरम की चीज़ों का दावा है तो            |     | गवाह शहर से बीमार हैं या गाइव हैं या बीमार हैं |     |
| मजमूआ की कीमत बयान कर देना काफ़ी है                | 231 | 3                                              | 236 |
| वदीअत का दावा हो तो यह बयान करना                   |     | मिल्के मुत्तलक में खारिज के गवाह मोअ्तवर हैं   |     |
| ज़रूरी है कि फुलाँ जगह अमानत रखी थी                |     | मुद्दआ'अलैहि इलफ से मुन्किर है या खामोश है तो  |     |
| जायदादे गैर मन्कूला में हुदूद का बयान करना         |     | उसके ख़िलाफ फैसला कर दिया जाये।                | 236 |
| जरूरी है।                                          | 231 |                                                | 236 |
| तीन हदें बयान कीं एक छोड़ गया या उस में            |     | कृतई क्राइन से जो बात मालूम हो उसकी            |     |
| T-0 0                                              | 222 | गतारी रेजा रकात रै                             |     |

गल्ती की।

ज्या चीज़ हद हो सकती है और हुदूद को

232 गवाही देना दुरुस्त है

मुद्दआ'अलैहि को यह शुबह पैदा होगयां कि

236

|   |                                                 | _ (  | 080                                                 |     |
|---|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|
|   | शायद मुद्दई ठीक कहता हो तो क्या करे।            | 236  | बाज में खिलाफे क्यास।                               | 244 |
|   | मुद्दआं अलैहि न इक्रार करता है न इन्कार और कहता |      | तहालुफ का तरीका।                                    | 244 |
|   | है मुद्दर् ने मुझे दावे से बरी कर दिया।         | 236  | 1. 0 0 1 1                                          | 277 |
|   | बाज दावे में मुन्किर पर क्सम नहीं।              | 237  | Ο'.                                                 |     |
|   | औरत ने निकाह का दावा किया मर्द मुन्किर है       | 231  | स्मन या मबीअं के सिवा दूसरी चीज़ों में              | 243 |
|   | वह काज़ी से तलाक की दरख़्वास्त करती है या       |      | इख्तिलाफ़ से तहालुफ़ नहीं।                          |     |
|   | मर्द मुद्दई है औरत मुन्किर और चाहता है उसकी     |      | जिन्से स्मन में इख़्तिलाफ़ से तहालुफ़ है अगरचे      | 244 |
|   | बहन से निकाह करे।                               |      |                                                     |     |
|   | जिन स्वतं में मिल्य पर                          | 237  | मबीअं हलाक होचुकी हो।                               | 244 |
|   | जिन सूरतों में मुन्किर पर कसम नहीं अगर वहाँ     |      | स्मन व मीआद दोनों में इख़्तिलाफ़ है और              |     |
|   | माल मकसूद हो तो हल्फ है हुदूद में चोरी के       |      | दोनों ने गवाह पेश किये।                             | 244 |
|   | सिवा मुन्किर पर हल्फ नहीं।                      | 237  | बैअ सलम में इकाला के बाद रासुल माल में              |     |
|   | हल्फ़ में नियाबत नहीं होसकती, इस्तिख्लाफ़ में   |      | इख्तिलाफ हुआ।                                       | 244 |
|   | हो सकती है।                                     | 237  | ज़ौजैन में महर की कमी व बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ।    | 244 |
|   | हल्फ़ में कभी कृत्ई तौर पर इन्कार करना होता     |      | मूजिर व मुस्ताजिर में इख़्तिलाफ़ है तो किस          | 277 |
|   | है और कभी यूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं इन         | 238  | सूरत में तहालुफ़ है।                                | 244 |
|   | दाना सूरता की तफसील।                            | 230  | दो शख़्सों ने दावा किया एक ने बैअ़ का दूसरे         | 245 |
|   | मुद्दआ अलैहि ने हल्फ के बदले कोई चीज मुद्दई     |      | ने इजारे का।                                        |     |
|   | का ददा या दोनों ने सुलह करली यह जाइज है         |      | सामाने खानादारी में ज़ौजैन या बाप बेटे वगैरह        | 245 |
|   | आर अगर मुद्दई ने हल्फ साकित कर दिया तो          | 220  | में इख्तिलाफ़।                                      | 246 |
|   | साकत न होगा।                                    | 238  | किस को मुद्दआ'अलैहि बनाया जासकता है और              |     |
|   | मुद्दआं अलैहि ने दावे से इन्कार किया फिर हल्फ   |      | किसकी हाज़िरी ज़रूरी है।                            | 247 |
|   | स भा इन्कार किया इसकी तावील।                    | 238  | दावा दफा करने का बयान                               | 247 |
|   | हल्फ़ का बयान                                   |      | जवाबे दावा।                                         | 250 |
|   | क्सम के अलफाज़ और उसमें तग़लीज़ की सूरतें।      | 239  | दो शख्सों के दावा करने का बयान।                     | 251 |
|   | यहूद व नसारा व दीगर कुफ्फार को किन              |      | कहाँ जल'गर के प्रमुख के                             | 231 |
|   | लपुणा स कसम दाजाय।                              | 239  | कहाँ जुल'यद के गवाह मोअतबर होंगे और कहाँ ख़ारिज के। | 251 |
|   | कभी सबब पर क्सम देते हैं और कभी हासिल           |      | दोनों गर्नारण का                                    | 251 |
|   | पर दोनों की तफ़सील                              | 240  | दोनों मुद्दईयों ने अपनी मिल्क गवाहों से साबित       | 251 |
|   | मुद्दआ'अलैहि कहता है मुद्दई पहले क्सम खिला      |      | करदी दोनों को निस्फ निस्फ देदी जाय।                 | 251 |
|   | चुका है अब नहीं खाऊँगा।                         | 242  | ज़ैद ने पूरे मकान का दावा किया और बकर ने            |     |
|   | मुद्भा अलैहि कहता है मैं हल्फ़ कर चुका हूँ कि   | - 12 | आधे का तीन चौथाई ज़ैद को और एक चौथाई                |     |
|   | कभी क्सम न खाऊँगा।                              |      | नपार का दीजीय और मलान उन्हें ने ने ने               |     |
|   | तहालुफ़ का बयान                                 | 242  | पाला महता कल जैट को मिलेगा                          | 251 |
|   | तहालुफ़ की सूरतें।                              | 212  | पान शुख्या के कब्जे में मकान है एक ने करा           |     |
| • | पहले किस को हल्फ़ दिया जाये।                    | - 1- | पर पापा किया देसर ने निरम का तीया ने                |     |
| 7 | गहज तहालुफ से बैअ फरख नहीं होगी, बल्कि          | 242  | पुणुष् का उस क्यांकर तकसीम किया जाते।               | 251 |
| - | दोनों फ़रख़ करें।                               |      | भवना का दावा मिल्क मतलक के क्या में 4               | 252 |
|   |                                                 | 243  | म निर्ण पे साबित हुआ कि औनारे जैन पा                | 232 |
| - | मबीअ हलाक होगई या मिल्के मुश्तरी से खारिज       |      | नंगं कर्म का इक्सर किया है और में मे                |     |
| - | होगई या उसमें ज्यादती होगई तो तहालुफ            |      | जाराप अंग्र पर विक्क करने का रक्ता                  | 252 |
|   |                                                 | 243  | दोनों मुद्दईयों ने गवाह पेश नहीं किये तो जुल'यद     | 252 |
|   | नबीअ का एक जुज हलाक होगया तो तहालुफ             |      | र या प मुकाबल में इल्लंह टिगा जाते।                 | 252 |
| - | ाला नगर एक सूरत म।                              | 244  | खारिज ने मिल्के मुत्तलक का दावा किया और             | 252 |
|   | ग़ज़ सूरतों में तहालुफ़ मुताफ़िक़े क़यास है और  |      | जुल'यद ने उसी से स्वरीदना बनाया होनों ने            |     |
|   |                                                 |      | ~                                                   |     |

|                                                   | = 0  | 081 ———                                                       |            |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| मिल्क का ऐसा सबब बयान किया जिसमें तकरार           |      | मकाने मुश्तरक में सहन की किस तरह तकसीम हो।                    | 250        |
| नहीं होती तो जुल'यद के गवाह मोअ्तबर हैं।          | 252  | पानी में झगडा हो तो उसकी तकसीम खेतों की                       | 258        |
| ऐसा सबब बयान किया जो मुकर्रर होसकता हो            |      | कमी, बेशी के हिसाब पर होगी।                                   | 250        |
| तो ख़ारिज को तरजीह है।                            | 252  | गैर मन्कूल में गवाहों से कब्जा साबित होगा या                  | 258        |
| मुगी गसब की उसने अण्डे दिये कुछ अण्डे             |      | तसर्रफ़े मालिकाना से।                                         | 250        |
| उसी मुर्गी के नीचे बिठाये कुछ अपनी मुर्गी के      |      | मिल्क फ़िल'हाल का दावा है और गवाहों से                        | 259        |
| नीचे उसका क्या हुक्म है।                          | 253  | जमानाए गुज़श्ता की मिल्क साबित हुई।                           | 250        |
| एक जानवर को दोनों अपने घर का बच्चा बताते          |      | दावए नसब का बयान                                              | 259<br>259 |
| हैं उसकी सूरतें                                   | 253  | मुद्दआं अलैहि को मालूम हो कि मुद्दई का दावा                   | 239        |
| एक औरत के मुतअल्लिक दो शख्सों ने निकाह            |      | दुरुस्त है तो इन्कार जाइज़ नहीं।                              | 260        |
| का दावा किया।                                     | 253  | हक्के मजहूल पर हल्फ़ नहीं दिया जाता मगर                       | 200        |
| मर्द ने दावा किया कि मैंने इस औरत से निकाह        | 200  | चन्द मवाकेंअ में।                                             | 261        |
| किया और औरत की बहन दावा करती है मैंने             |      | चन्द चीज़ें मानेअ दावाए मिल्क हैं।                            | 261        |
| इस मर्द से निकाह किया मर्द के गवाह मोअ्तबर हैं।   | 253  | इक्रार का बयान                                                | 261        |
| मर्द ने निकाह का दावा किया औरत ने इन्कार          | 200  | इकरार ख़बर है मगर उसमें इन्शा के माना भी                      | 201        |
| करदिया फिर उस औरत ने काज़ी के पास                 |      | पाये जाते हैं।                                                | 263        |
| निकाह का इक्रार करलिया यह सहीह है।                | 254  | इकरार के ख़बर होने के शवाहिद।                                 | 263        |
| एक हज़ार पर निकाह का दावा किया और दो              |      | उसके इन्शा होने के अहक्राम।                                   | 263        |
| हज़ार पर निकाह होना गवाहों से साबित किया          | 255  | मुकिर'लहू की मिल्क नफ्से इकरार से साबित                       | 203        |
| एक चीज़ के मुतअ़िलक दो शख़्स ख़रीदने का           |      | होजाती है।                                                    | 263        |
| दावा करते हैं।                                    | 255  | इकरार में शर्ते ख्यार बातिल है।                               |            |
| बैअ, हिबा, सदका, रहन, महर, गुसुब और अमानत         |      | इक्रार के शराइत और गुलाम व ना बालिग<br>और नशे वाले का इक्रार। | 264        |
| में किस को तरजीह है।                              | 256  | मुकिर'बिही मजहूल हो जब भी इकरार सहीह है।                      |            |
| एक तरफ़ गवाह कम हैं दूसरी तरफ़ ज़्यादा या         |      | शर्त यह है कि मुकिर बिही की तस्लीम वाजिब हो।                  | 264        |
| एक तरफ अअ्दल हों और दूसरी तरफ आदिल                |      | मुकिर या मुकिर'लहू की जिहालत।                                 | 264        |
| तो किसी को तरजीह नहीं।                            | 256  | मजहूल चीज़ का इकरार किया तो उसको                              |            |
| कृब्ज़ा की बिना पर फ़ैसला।                        | 256  | बयान करने पर मजबूर किया जायेगा।                               | 264        |
| खुदरो गुल्ला मालिक ज़मीन का है।                   | 256  |                                                               |            |
| नहर के किनारे पर बन्दा है उसमें इख़्तिलाफ़ है     |      | में झूटा है तो लेना जाइज़ नहीं।                               | 265        |
| तो किसका क्रार दिया जाये।                         | 256  | इक्रार के अलफ़ाज़।                                            | 265        |
| मिट्टी जिसकी ज़मीन में जमा होगई उसी की है।        | 257  | इशारे का कहाँ एअतिबार है कहाँ नहीं।                           | 265        |
| पनचक्की में आटा उड़ता है यह किसका है।             | 257  | दैने मोअज्जल या किराये पर मकान होने का                        |            |
| डलाव पर राख और गोबर फेंकते हैं जो लेजाये          |      | इक्रार।                                                       | 265        |
| उसका है।                                          | 257  | 3                                                             |            |
| कपड़े और जानवर वगैरह पर क्योंकर कब्ज़ा            |      | चीज के इकरार में दूसरी चीज कहाँ दाखिल है                      | 265        |
| स्।बित होगा।                                      | 285  |                                                               | 265        |
| दीवार में दो शख़्सों ने इख़्तिलाफ़ किया तो        |      | हमल का इक्रार या हमल के लिये इक्रार                           | 266        |
| किसकी क़रार पायेगी।                               | 258  | सहीह है।<br>हमल के लिये इक्रार किया यह उस वक्त सहीह है        | 266        |
| दीवारे मुश्तरक झुक गई जिसकी तरफ झुकी है           |      |                                                               | 268        |
| वह दूसरे से कहता है सामान उतारलो वरना             | 0.50 | बच्चे के लिये इक्रार और आज़ाद महजूर का                        | 200        |
| दीवार गिरने से नुक्सान देना होगा।                 | 258  |                                                               | 269        |
| पर्ती की दीवार मुश्तरक थी गिरगई तो दोनों वनवायें। | 258  | AMILI                                                         |            |

|                                              |      | 982                                       |     |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|
| इकरार में ख्यारे शर्त।                       | 269  | किया और उसके कब्ज़े में बाप का मकान है    | 284 |
| तहरीरी इकरार।                                | 269  | मरीज ने वदीअत या आरियत वसूल पाने क        | ग   |
| चन्द मर्तबा इकरार किया तो एक इकरार है या     |      | रक्रगर किया।                              | 284 |
| मृतअदिद ।                                    | 271  | मरीज़ ने दैन मुआफ़ करदिया यह सहीह है य    | П   |
| इकरार के बाद कहता है मैंने झूटा इकरार        |      | नहीं।                                     | 284 |
| किया था।                                     | 271  | यह इक्रार किया कि यह चीज़ सेहत में बेचर्द | 1   |
| इकरारे वारिस् बाद मौते वारिस्।               | 271  | थी और समन वसूल पालिया।                    |     |
| इस्तिस्ना और उसके मुतअल्लिकात का बयान।       | 272  | नां ने निर्मा केन भा तत                   | 7   |
| इकरार के बाद इन्शाअल्लाह कहा या उसको शर्त    | -12  | वसूल पालिया।                              | 284 |
| पर मोअल्लक किया इकरार वातिल होगया।           | 274  | बदले खुला वसूल पाने का इकरार।             | 285 |
| तवाबेअ् का इरितस्ना सहीह नहीं।               | 274  |                                           | 7   |
| अपने जिम्मे स्मन का इकरार किया उस की         | 2/4  | खरीदी और मरज में बैअ को जाइज किया।        |     |
| चन्द सूरतें                                  | 256  | 1 1                                       | 285 |
| यह इक्रार किया कि यह चीज़ मुझे ज़ैद ने दी है | 275  | और महर मुआफ़ करदिया।                      |     |
| और यह अम्र की है तो किसको वापस दे।           | 0.75 |                                           | 285 |
| रूपये का इकरार किया उसके बाद यह कहा          | 275  | मुद्दआ'अलैहि से कुछ लेकर सुलह करली और     |     |
| कि यह हराम के हैं तो क्या हक्म है            |      | इक्रार करलिया कि मेरा कुछ नहीं चाहिए      |     |
| रूपये का इक्सर किया उसके बाद वह कहता         |      | नाम करते में सो मनाम नारे ने किने -       |     |
| है वह खोटे हैं।                              | 275  | सूरत कीगई।                                |     |
| वैअ तिल्जिया का इक्सर किया या कहता है        |      | गारिस कहता है कि मेरे किसे सेहत में उक्ता | 285 |
| तिल्जिया के तौर पर इक़रार किया।              | 276  | किया था।                                  |     |
| निकाह व तलाक का इकरार।                       |      | राशिय में पापन करें की नव - व             |     |
| तलाक, जिहार, ईला, व खुला निकाह का इक्रार है। | 276  | डकरार ।                                   | 285 |
| खरीद व फ़रोख़्त के मुतअ़ल्लिक इकरार।         | -11  | मरीज ने अजनविशा के दिए विकास की गा        |     |
| वसी का इकरार।                                | 278  | हिंबा किया फिर उससे निकाइ किया।           | 285 |
| वदीअत व गुसब वगैरह का इकरार।                 |      | मराज ने अजनबा के लिये दक्तरार किया उस     |     |
| दैन की वसूली का इक्सर।                       |      | अजनवा न कहा कि मरील के वारिय की है।       | 285 |
| इक्रारे मरीज़ का बयान।                       | 282  | मरीज़ ने वारिस् के लिये इक्रार किया यह    |     |
| मरीज़ ने दैन सेहत का इक्सर किया या ऐसे       |      | बार्यल ह।                                 | 286 |
| दैन का जिसका सबब मारूफ़ है।                  | 282  | वारिस् के लिये वसियत बातिल है             |     |
| मरीज़ ने अजनवी के लिये इक्रार किया या        |      | वक्फ़ का इकरार किया तसकी हो उन्हों है     | 286 |
| वारिस् के लिये दोनों के अहकाम।               | 283  | मराज ने दैन का इकरार किया और मरा नहीं     |     |
| मरीज़ को यह इख्तेयार नहीं कि बाज़ दाइन का    |      | यह इक्सर मराज नहीं।                       | 286 |
| दैन अदा करे बाज़ का न करे।                   | 283  | मरीज़ ने वारिस् की अमानत हलाक होने का     |     |
| मरीज़ ने कर्ज़ लिया है या कोई चीज़ ख़रीदी है |      | इप्रार किया।                              | 286 |
| तो दैन व स्मन अदा कर सकता है।                | 283  | मरीज़ की लड़की मरचुकी है उससे दैन तसूल    | 200 |
| चीज़ ख़रीदी और विगैर दाम दिये मरगया।         |      | गा का इक्शर सहिह है।                      | 286 |
| मरीज़ ने दैन का इक़रार किया फिर दूसरे दैन    |      | मराज ने जीजा के लिये दकराय किया जो        | 200 |
| का इक्रार किया दोनों बराबर हैं।              | 200  | आलाद छाड मरा है या मरीज ने होने के किये   |     |
| मरीज़ ने एक एक हज़ार रूपये का तीन शख़्सों    |      | इक्शर किया जी मरीज से पहले औलाद छोड़कर    |     |
| के लिये इक्रार किया और उसके पास एक           |      | मरगया, यह इकरार सहीह नहीं।                | 286 |
| हज़ार ही हैं।                                | 283  | एक शख्स दो,चार रोज़ के लिये बीमार होजाता  | 200 |
| मरीज़ ने अपने वाप के ज़िम्मे दैन का इक्सर    |      | है फिर दो,चार रोज को अन्यस होजाता है      |     |

| उसके इक्रार का क्या हुक्म है।                                      | 286      | नसब का इस तरह इकरार जिसका बोझ दूसरे         |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----|
| मरीज़ ने हक का इकरार किया और बयान नहीं                             |          | पर पड़े यह सहीह नहीं।                       | 200 |
| किया उसका हुक्म।                                                   | 287      | जिस इकरार में तहमीले नसब गैर पर होती है     | 290 |
| मरीज़ ने मोअय्यन चीज़ का वारिस् के लिये                            |          | उसमें अहकाम जारी होने के लिये शर्त यह है    |     |
| इक्रार किया और वारिस् अजनबी की वह चीज                              |          | कि इक्रार से रुजूअ़ न किया हो।              | 200 |
| बताता है।                                                          | 287      | बाप के मरने के बाद किसी के भाई होने का      | 290 |
| मरीज़ ने गासिब से मगुसूब मिन्हु की कीमत                            | 207      | इकरार किया वह उसके हिस्से में निस्फ का      |     |
| वसूल पाने का इकरार किया।                                           | 287      | शरीक है।                                    | 200 |
| मरीज़ ने एक चीज़ बेची और उसके पास कोई                              | 207      | तन्हा फूफी वारिस् थी उसने अपने से मुकद्दम   | 290 |
| माल नहीं है और ब'कस्रत दैन है उसका यह                              |          | किसी वारिस् का इक्रार किया।                 | 200 |
| इक्रार कि चीज़ की कीमत वसूल पाई सहीह                               |          | इक्रार की बाज़ सूरतों में उसका अस्र दूसरों  | 290 |
| नहीं।                                                              | 207      | पर भी पड़ता है।                             | 200 |
| एक शख्स ने सेहत में चीज़ बेची उसके मरने के                         | 287      | औरत मजहूलतुन्नसब ने अपने लौन्डी होने का     | 290 |
| बाद मुश्तरी ब'वजहे ऐब चीज को वापस करना                             | 207      | इक्रार किया यह इक्रार उसके हक् में मोअतबर   | 201 |
| चाहता है।                                                          | 287      | है शौहर और औलाद के हक में नहीं।             | 291 |
| मरीज़ ने दैन अदा करने के लिये वारिस् का                            | 207      | मजहूलुन्नसब ने गुलाम को आज़ाद किया उसके     |     |
| रूपये दिये मगर दाइन इन्कार करता है।                                | 287      | बाद अपने गुलाम होने का इकरार किया इत्क      | 201 |
| मरीज़ ने अपनी चीज़ बेचने के लिये वारिस् को                         | 207      | बातिल न होगा।                               | 291 |
| वकील किया।                                                         | 287      | इक्रार के बाज अलफाज़।                       | 291 |
| गवाहों के सामने बाप के पास हजार रूपये                              |          | जिन अलफाज से पुकारना या गाली देना मकसूद     | 201 |
| अमानत रखे बाप कहता है कि खर्च करडाले या                            | 200      | होता है वह इक्रारे ऐव नहीं।                 | 291 |
| ज़ाइअ होगये या देदिये।                                             | 288      | चन्द ऐसे इक्रार हैं कि मुकिर लहू के रद करने | 201 |
| मरीज़ से उसकी ज़ौजा ने तलाक़ मांगी उसने देदी                       | 200      | से रद नहीं होते।                            | 291 |
| फिर उसके लिये मरीज़ ने इक्रार किया।                                | 288      | वारिस् ने इक़रार किया कि वसी से मैंने कुल   |     |
| मरीज़ ने इक्रार किया कि यह रूपये लुक़ता हैं।                       | 288      | तर्का वसूल पाया या जिन लोगों पर मेरे बाप के |     |
| मरीज़ के तीन बेटे हैं एक पर दैन हैं, मरीज़ ने                      |          | दुयून थे मैंने सब वसूल पाय, उसके बाद दावे   |     |
| दैन वसूल पाने का इक़रार किया और बाक़ी दो                           | 200      | कर सकता है या वसी से सुलह करली फिर          |     |
| में से एक इक्रार करता है एक इन्कार।                                | 288      | उसके पास ऐसी चीज़ देखी जो ब'वक़्ते सुलह     |     |
| मजहूलुन्नसब के लिये माल का इकरार किया                              |          | ज़ाहिर नहीं की गई उसका दावा कर सकता         | 202 |
| फिर उसके बेटे होने का इकरार किया।                                  | 288      | - 1                                         | 292 |
| औरत को बाइन तलाक दी फिर उसके लिये                                  |          | दुखूल के बाद इकरार किया कि कब्ले दुखूल      |     |
| दैन का इकरार किया।                                                 | 288      | तलाक देदी थी पूरा महर और निस्फ महर          | 202 |
| इकरारे नसव।                                                        |          | ्लाजिम् है।                                 | 292 |
| भाई के इक्रार करने से नसब साबित नहीं होगा।                         | 289      | वक्फ की आमदनी का मैं मुस्तहक नहीं हूँ फुला  | 202 |
| मर्द किन लोगों का इक़रार कर सकता है और                             |          | है यह इक्रार सहीह है।                       | 292 |
| औरत किन लोगों का और उस इक्रार के                                   |          | इक्रार किया कि हमने ग्सब किया फिर कहता      |     |
| शराइत।                                                             | 289      | है कि हम दस शख्स थे पूरा ज़मान उस पर        |     |
| उन इक्रारों के सहीह होने का मतलब।                                  | 289      | लाजिम है।                                   | 292 |
| गुलाम का जमानए सेहत या मर्ज में मालिक                              |          | मुफ्ती के गलत फतवे की बिना पर तलाक का       |     |
| हुआ और हालते मर्ज़ में कहता है यह मेरा बेटा                        |          | इक्रार किया यह उज दयानतन मसमूअ है।          | 292 |
| है टक्का कर है।                                                    | 289      | इकरार किया कि मेरे वालिद ने फुला के लिये    |     |
| है इक्रार सह़ीह़ है।<br>मुक्रिर के मरने के बाद भी मुक्रिर'लहू उसकी |          | विस्थित की बल्कि फुला के लिय ता पहले हैं।   |     |
| त्रस्टीक का मरन क बाद मा नुपर राष्ट्र उराजा                        | 290      | के लिये वसियत है।                           | 292 |
| तस्टीक कर सकता है।                                                 |          |                                             |     |
|                                                                    | कादरी दा | रूल इशाअंत                                  |     |

|     |                                                  | = 9 | सुलह के बाद उस चीज में या बदले सुलह में किसी |     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
|     | यह कहता है कि नाबालिगी या हालते सरसाम में        |     | ने हक साबित करदिया तो क्या हुक्म है।         | 200 |
|     | इकरार किया मुकिर का कौल मोअतबर है।               | 292 | बदले सुलह तस्लीम से कब्ल हलाक होगया          | 298 |
|     | मर्द कहता है कि मैंने नाबालिगी में निकाह         |     | मकान का दावा था और सुलह होगई फिर             | 298 |
|     | किया औरत कहती है कि तुम बालिग थे या मर्द         |     |                                              | 200 |
|     | कहता है कि वक्ते निकाह मजूसी था औरत              |     | मकान में इस्तिहकाक हुआ।                      | 298 |
|     | कहती है कि तुम मुसलमान थे।                       | 292 | ऐन के दावें में उसके एक जुज़ पर सुलह         |     |
|     | शिकती मुफावजा में एक शरीक ने दूसरे के            |     | ना'जाइज़ है।                                 | 298 |
|     | जिम्मे कब्ले शिर्कत दैन का इकरार किया दूसरा      |     | दैन के दावे में एक जुज़ पर सुलह जाइज़ है।    | 299 |
|     | इनकार करता है और तालिब जमानाए शिर्कत का          |     | दावाए माल व मनफअत में सुलह मुतलकन            | 299 |
|     | दैन बताता है तो दैन दोनों पर है।                 | 292 | जाइज़ है।                                    |     |
|     | उस चीज में मैं और फुलां शरीक हैं तो दोनों की     |     | एक शख़्स पर गुलाम होने का दावा किया और       | 299 |
|     | निस्फ निस्फ करार दी जायेगी यह इकरार किया कि      |     | सुलह होगई यह इत्क है।                        |     |
|     | फुलां के ज़िम्मे मेरा कोई हक नहीं तो हकके मालिया |     | औरत पर निकाह का दावा था माल देकर             |     |
|     | और गैर मालिया सबसे बराअ़त है।                    | 293 | उसने सुलह की यह ख़ुला के हुक्म में है और     |     |
|     | मुद्दई ने गवाहों से हजार रूपये साबित किये        | 293 | भीवत ने विकास का साता किया पर ने पान         | 299 |
|     | मुद्दुआं अलैहि ने हजार रूपये की मुआफी गवाहों     | 293 | देकर सुलह की यह नाजाइज़ है।                  | 299 |
|     | से साबित की उसकी चन्द सूरतें हैं                 | 293 | गुलाम माजून ने अमदन कृत्ल किया और माल        |     |
|     | सुलह का बयान                                     | 202 | पर सुलह की यह ना जाइज़ है मगर किसास          |     |
|     | सुलह में ईजाब व कबूल जरूरी हैं या नहीं और        | 293 | साकित और माजून के गुलाम ने कत्ल किया         |     |
|     | सुलह के शराइत्।                                  | 295 | तो सुलह होसकती है।                           | 299 |
|     | बदले सुलह कभी माल होता है कभी मनफअते             |     | माले मग्सूव हलाक होगया मालिक व गासिव         |     |
|     | सुलह का हुक्म।                                   | 296 | ने सुलह की उसकी सूरतें।                      | 300 |
|     | सुलह की तीन सूरतें हैं अगर माल से माल पर         |     | गुलामे मुश्तरक को एक शरीक ने आज़ाद किया      |     |
|     | सुलह हो तो बैंअ के अहकाम जारी होंगे              | 296 | और यह मालदार है उसने दूसरे शरीक से           |     |
|     | जो सुलह बैअ के हुक्म में है उसमें दो बातों में   |     | निस्फ कीमत से ज्यादा पर सुलह की यह           |     |
|     | बैंअं का हुक्म नहीं।                             | 296 | ना'जाइज है                                   | 300 |
|     | सुलह बैअ के हुक्म में उस वक्त है कि गैर          | a.  | मगसूब चीज को गासिब के सिवा किसी और ने        | 200 |
|     | जिन्स पर सुलह हो।                                | 297 | हलाक करदिया तो मालिक उस गासिब या             |     |
|     | इस सुलह में मीआद मजहूल होना सुलह को              |     | हलाक करने वाले से कम कीमत पर सुलह कर         |     |
|     | नाजाइज कर देता है।                               | 297 | सकता है।                                     | 200 |
|     | माल के दावे में मनफअत पर सुलह हुई यह             |     | जनायते अमद में दियत से ज़्यादा पर सुलह       | 300 |
|     | इजारे के हुक्म में है।                           | 297 | होसकती है और जनारी कर हैं                    |     |
|     | मनफअत का दावा था और माल पर सुलह हुई              |     | होसकती है और जनायते खता में ज्यादा पर        |     |
|     | या एक मनफअत का दावा था दूसरी मनफअत               |     | सलह के लिये वसीन किया                        | 300 |
| 1   | पर सुलह हुई यह भी इजारा के हुक्म में है।         | 297 | सुलह के लिये वकील किया उसने सुलह की तो       |     |
| -   | इनकार व सुकूत के बाद जो सुलह हुई हक्के           |     | हुकूक उसकी तरफ राजेअ होंगे या नहीं।          | 300 |
| 7   | मुंदई में मुआवज़ा है और हक्के मुद्दा अलैहि में   |     | ुफुजूली की सुलह का हुक्म।                    | 300 |
|     | हसमं का फ़िदया।                                  | 297 | जमीन के वक्फ का दावा किया मुद्दआ'अलैहि       |     |
|     | नकार या सुकूत के बाद सुलह हुई और मुद्दई          | 271 | मुन्किर है उसमें सुलह होसकती है या नहीं      | 301 |
| 7   | ने मालूम है कि दावा गलत है तो बदले सुलह          |     | पुराठ पा बाद दूसरा सलह हुई तो पट्टी का       |     |
| 11. | An HEE BY THE THE TONE OF THE WAR                |     | र्जातमार ६ वा देसरी की।                      | 301 |
| 1   | नेना मुद्दई को नाजाइज है और मुद्दा अलैहि झूटा    |     | अमीन से सुलह होसकती है या नहीं।              | 201 |
|     | तो सुलह के जरिआ हक्के मुंदई से बरी न             | 297 | भुलह की ख्वाहिश करना दावे का टक्का उन्हें।   | 301 |
| 0   | ोगा।                                             |     | ऐव का दावा था सुलह होगई फिर मालूम हुआ        | 301 |
|     |                                                  |     |                                              |     |

|                                                      | _    | 985                                            |     |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----|
| कि ऐब था ही नहीं या ज़ाइल होचुका था यह               |      | दो शख्सों ने शिरकत के साथ सलम की थी            |     |
| न्य गातिल है।                                        | 301  | उनमें से एक ने मुस्लम इलैहि से सुलह करली       |     |
| नाताए देन म पुलह पंग वयान                            | 301  | यह सुलह दूसरे की इजाज़त पर मौकूफ़ है दो        |     |
| ज्वाए दैन में उसा जिन्स पर सुलह हो तो बाज            |      | शख्सों के दो किस्म के दैन एक शख्स पर हैं       |     |
| इक को छोड़ना कहा जायेगा और गैर जिन्स                 |      | दोनों ने मिलकर उससे सुलह की यह जाइज़ है।       | 304 |
| पर सुलह हुई तो मुआवजा है।                            | 301  | तख़ारुज का बयान                                | 305 |
| हज़ार रूपये बाकी हैं सुलह हुई कि पाँच सौ             |      | इसका मतलब और यह कि किस सूरत में                | 363 |
| ह्मये कल देगा उसकी पाँच सूरतें हैं।                  | 301  | जाइज़ है और कब नहीं।                           | 305 |
| एक सौ रूपये और दस अशर्फियाँ बाकी हैं एक              |      | खारिज होने वाले को सोना या चाँदी देकर          | 303 |
| मी दस रूपये पर सुलह हुई यह जाइज़ है या               |      | जुदा किया उसके जवाज़ के शराइत                  | 305 |
| नहीं यूंही सुलह हुई कि अगर एक माह में दोगे           |      | उरूज़ देकर-जुदा किया यह मुतलकन जाइज़ है।       | 303 |
| तो सौ रूपये वरना दो सौ रूपये यह सुलह                 |      | या वुर्सा उसकी विरास्त से मुन्किर हैं तो जो    |     |
| गाजाइज़ है।                                          | 302  | कुछ देकर निकालें मुतलकृन जाइज है।              | 305 |
| जपये बाकी हैं गेहूँ पर सुलह हुई या गेहूँ बाकी        | 302  | तर्का में दैन है और खारिज यूं किया कि दैन वसूल | 303 |
| है जो या रूपये पर सुलह हुई उनके अहकाम।               | 302  | करके हम लेंगे तुझे नहीं देंगे यह नाजाइज है।    | 205 |
| रूपे का दावा है और सुलह हुई कि मदयन इस               |      | उसके जाइज़ होने की तीन सूरतें हैं।             | 305 |
| नकान में इतने दिन रहकर दाइन को देदेगा यह             | 302  | तर्का में दैन नहीं है मगर जो चीज़ें हैं वह कुल | 206 |
| नाजाइज़ है                                           | 302  | मालूम नहीं तो सुलह होसकती है।                  | 306 |
| दाइन मदयून से इकरार कराना चाहता है मदयून             |      | मियात पर इतना दैन है कि कुल तर्का को घेरे      | 201 |
| महता है कि कुछ कम करदो या मीआद मुक्रेर               |      | हुए है तो मुसालहत और तकसीम दुरुस्त नहीं।       | 306 |
| करो वरना इक्रार न करूँगा उसने ऐसा करदिया             | 303  | अगर दैन मुस्तगरक (घेरे हुए) न हो तो मुसालहत    | 201 |
| यह जाइज़ है।                                         | 303  | व तक्सीम होसकती है।                            | 306 |
| दैने मुश्तरक में जो कुछ एक शरीक वसूल करेगा           |      | तखारुज के बाद एक चीज ज़ाहिर हुई जो मालूम       | 201 |
| उसमें से दूसरा शरीक वक्द्र अपने हिस्से के लेसकता     | 202  | न थी तो मुसालहत दुरुस्त है या नहीं             | 306 |
| है और दैने मुश्तरक की सूरतें।                        | 3.03 | अजनबी ने तर्का में दावा किया और एक वारिस्      |     |
| एक शरीक ने गैर जिन्स पर सुलह की तो दूसरा             |      | ने उससे सुलह करली।                             | 306 |
| शरीक उसमें से निस्फ लेले या पहला शरीक निस्फ          | 202  | औरत ने मीरास् का दावा किया वुर्स् ने उससे      |     |
| दैन का दूसरे के लिये जामिन होजाये।                   | 303  | सुलह की।                                       | 306 |
| शरीक ने अपने निर्फ़ दैन के एवज़ में मदयून            |      | महर व निकाह व तलाक व नफका में सुलह।            |     |
| से कोई चीज़ ख़रीदी तो चहारुम दैन का ज़ामिन<br>होगया। | 202  | नफ़का का दावा था एक मिकदार पर सुलह             | 307 |
|                                                      | 303  | होगई उसके बाद उसमें कमी बेशी होसकती है         |     |
| शरीक ने अपना हिस्सा मुआफ करदिया तो उससे              |      | या नहीं।                                       |     |
| मुतालबा नहीं होसकता यूँही अगर उसके जिम्मे            |      | इदत अगर दिनों से है तो नफ़का में मिकदारे       | 307 |
| मदयून का पहले से दैन था उससे मुकारसा किया            | 204  | मोअय्यन पर सुलह होसकती है वरना नहीं            |     |
| तो मुतालबा नहीं होसकता।                              | 304  | मोअ्तद्दा के लिये सुकना की जगह रूपया पर        |     |
| शरीक ने अपने हिस्से का दैने जदीद से मुकारसा          | 201  | सुलह हुई यह ना'जाइज़ है।                       | 308 |
| किया तो दूसरा उस से वसूल कर सकता है।                 | 304  | वदीअत व हिबा व इजारा व मुज़ारबत व रहन          |     |
| मदयून की चीज़ किराये पर ली और उजरत                   |      | में सुलह।                                      | 308 |
| दैन का हिरसा करार पाया यह दैन पर कब्ज़ा है           |      | जिसके पास दूसरे की चीज़ें थीं उसने किसी के     |     |
| और क्रस्दन उसकी चीज़ तल्फ़ (बर्बाद) करके             |      | पास वदीअत रखी फिर उससे लेकर किसी               |     |
| हिस्स-ए-दैन पर मुसालहत की यह कब्ज नहीं।              |      | और के पास वदीअंत रखी फिर उससे वापस             |     |
| राराक ने मदयन के लिये मीआद मकरर करदी                 |      | ली और उसमें की कोई चीज गुम होगई है और          |     |
| उसकी सूरतें।                                         | 304  | मालूम नहीं किस के पास गुमी तो सुलह होसकती      |     |

| है या नहीं।                                     | _   | है सुलह होसकती है।                            | 211 |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| एक शख्स ने दावा किया मुद्दआं अलैहि कहता है      | 300 | अजीरे मुश्तरक या अजीरे ख़ास के पास से         | 311 |
| यह चीज मेरे पास अमानत है उसमें सुलह             |     |                                               | 311 |
| जाइज़ है।                                       | 308 |                                               | 211 |
| मुस्तईर व मालिक में सुलह।                       | 308 | लम्बा, चौड़ा बुनने को कहा था उससे कम या       |     |
| मुजारिब व रिब्बुल'माल में सुलह।                 | 309 | ज्यादा करदिया यहाँ क्या हुक्म है और सुलह      |     |
| वाहिब व मौहूब'लहु में सुलह ।                    | 309 | होसकती है या नहीं।                            | 211 |
| मोअय्यन गेहूँ पर अजीर रखा और रूपये पर           | 307 | कपड़ा रंगने को दिया या जितना रंग डालने        | 311 |
| सुलह हुई यह ना'जाइज है।                         | 309 | को कहा था उससे ज्यादा डाल दिया उसका           |     |
| मालिक और किरायेंदार में मुद्दत और उजरत में      | 309 | क्या हुक्म है और सुलह किस तरह होगी।           | 212 |
| इख्तिलाफ है ज़्यादा पर सुलह होसकती है।          | 200 | वैअ में सुलह।                                 | 312 |
| घोड़ा किराये पर लिया मालिक और किरायेदार         | 309 | बैअ में इस्तिहकाक हुआ मुश्तरी ने मुस्तिहक से  |     |
| में मिक्दारे किराया और जहाँ तक जाना है          | 200 | सुलह की यह जाइज़ है।                          |     |
| दोनों में इख्तिलाफ है सुलह होसकती है।           | 309 | दावा करता है कि बैअ़ फ़ासिद हुई मगर गवाह      | 313 |
| राहिन व मुतिहिन में सुलह।                       | 310 | नहीं हैं बाइअ़ से सुलह करली यह नाजइज़ है।     |     |
| गुसुब व सक्त व इकराह में सुलह।                  | 310 | सलम में रासुल'माल पर सुलह होसकती है           | 313 |
| गासिब के पास किसी ने चीज हलाक करदी              |     | दूसरी चीज पर नहीं।                            | 313 |
| मालिक गासिब से भी सुलह कर सकता है और            | 210 | बैअ् सलम में सुलह की सुरतें।                  | 313 |
| हलाक कुनन्दा सं भी।                             | 310 | सुलह में ख्यार।                               | 313 |
| गेहूँ गुसब किये और सुलह रूपये पर हुई उसकी       |     | जो सुलह बैअ के हुक्म में है उसमें ख्यारे शर्त |     |
| सूरते।                                          | 310 | जाइज़ है।                                     | 313 |
| एक मन गेहूँ और एक मन जौ गुसब किये और खर्च       | 210 | जिस चीज पर ख्यार के साथ सलह हुई तह            |     |
| कर डालने के बाद एक मन जौ पर सुलह हुई।           | 310 | जाइअ होगई उसका क्या हुक्म है।                 | 313 |
| गेहूँ गुसब किये और उन्हीं के निस्फ पर सुलह      |     | साहिबे ख्यार कहता है मैंने फ़रख़ करदिया       |     |
| हुई या जानवर गुसब किया और निर्फ पर              |     | दुसरा मन्किर है तो किसकी बात मोअनवर है        |     |
| सुलह हुई।                                       | 310 | और गवाह किसके।                                | 314 |
| एक हज़ार गुसब किये और उनके निस्फ पर             |     | दो शख्स मुद्दई थे और दोनों ने ख्यार के साथ    |     |
| सुलह हुई कजाअ्न जाइज़ है मगर बिक्या को          |     | मुद्दआ'अलैहि से सुलह की तन्हा एक फरस्व        |     |
| वापस देदेना दियानतन वाजिब है।                   | 310 | नहीं कर सकता।                                 | 314 |
| चाँदी का बर्तन गुसब किया कीमत पर सुलह हुई       |     | जिस चीज पर सुलह हुई उसमें ऐब निकला या         |     |
| या काज़ी ने हुक्म दिया कब्ज़ा से पहले जुदा होने |     | इरितहकाक हुआ या ख्यारे रूयत की वजह से         |     |
| से न फ़ैसला बातिल होगा न सुलह।                  | 311 | वापस करदी।                                    | 315 |
| मोची की दुकान पर लोगों के जूते रखे थे किसी      |     | बैअ़ में ऐब निकला और बाइअ़ व मुश्तरी ने       |     |
| का जोड़ा चोरी गया चोर से मोची ने सुलह           |     | सुलह की।                                      | 315 |
| करली बिग़ैर इजाज़ते मालिक जाइज़ है या           |     | थान खरीदकर धोने के लिये दोदेया धोकर           |     |
| नहीं।                                           | 311 | आया तो फटा हुआ निकला मुश्तरी को मालम          |     |
| सुलह करने पर मजबूर किया गया यह सुलह             |     | नहीं कि बाइअं के यहाँ फटा था या भोवी ने       |     |
| ना'जाइज़ है।                                    | 311 | फाड़ा यहाँ सुलह की क्या सूरत है।              | 315 |
| काम करने वालों से सुलह।                         | 311 | जायदादे गैर मन्कूला में सुलह                  | 316 |
| धोबी ने कपड़े को ज़ोर से पटका और फटगया          |     | दो शख्सों ने दावा किया कि यह मकान हमारे       | 510 |
| उसमें सुलह की सूरतें।                           | 311 |                                               |     |
| धोबी कहता है कपड़ा देदिया मालिक कहता है         |     | से सुलह की उसकी चन्द सूरतें हैं।              | 316 |
| नहीं दिया या धुलाई दी या नहीं इसमें इखितलाफ़    |     | दरवाजा या रौशन्दान के मुतअल्लिक पड़ोसी से     | 3.0 |

|                                                              |     | 07                                         |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| मुलह।                                                        | 316 |                                            | 324 |
| जमीन के मालिक पर दावा किया उसम जराअत                         |     | मुज़ारिब क्या कर सकता है और क्या नहीं।     | 324 |
| भी है और सुलह होगई।                                          | 317 | मुज़ारिब ने बिगैर इजाज़ते मालिक दूसरे शख्स |     |
| आम रास्ते पर सायबान लटकाया उसके हटाने                        |     | को बतौरे मुज़ारबत माल देदिया उसकी सूरतें।  | 324 |
| का दावा किया गया सुलह होसकती है या                           | 317 | इजाज़ते मालिक से मुज़ारिब ने मुज़ारबत के   |     |
| नहीं।                                                        |     | तौर पर माल दिया उसकी सूरतें।               | 325 |
| दरख्त की शाख़ किसी के मकान में आगई वह                        |     | मुज़ारिब या रब्बुल'माल के गुलाम की नफा में |     |
| काटना चाहता है उसमें और मालिके दरख्त में                     | 317 | एक तिहाई शर्त की।                          | 323 |
| सुलह ना'जाइज़ है।                                            | 317 | गुलाम माजून ने अपने मौला के काम करने की    | 326 |
| यमीन के मुतअल्लिक सुलह।                                      | 317 | शर्त की।                                   |     |
| दूसरे की तरफ से सुलह।                                        |     | नफा की एक मिकदार मसाकीन को देना या         |     |
| फुजूली ने सुलह की यह सुलह मुद्दआं अलैहि                      | 317 | हज में सर्फ करना या किसी को देना शर्त हो   |     |
| की इजाज़त पर मौकूफ़ है।                                      | 210 | उसकी सूरतें।                               | 327 |
| मुद्दआ अलैहि मुन्किर है और उसने किसी को                      | 318 | मौत या जुनून से मुज़ारबत बातिल होजाती है।  | 329 |
| सुलह पर मामूर किया है यह सुलह मुद्दा'अलैहि                   |     | मुज़ारिब मरगया और माले मुज़ारबत का पता     | 329 |
| पर नाफिज् होगी।                                              | 216 | नहीं है।                                   | 329 |
| अजनबी ने सुलह की इज़ाफ़त अपने माल की                         | 318 | मुज़ारिब या रब्बुल'माल मुर्तद होजाये तो कब | 329 |
| तरफ़ की या बदले सुलह का ज़ामिन होगया यह                      |     | मुजारबत बातिल होगी।                        | 329 |
| सुलह मुद्दआं अलैहि पर नाफ़िज़ है मगर पहली                    |     | मुज़ारिब को माजूल करदिया तो क्या कर सकता   | 220 |
| सूरत में अजनबी को बदले सुलह देना होगा और                     |     | है और क्या नहीं।                           | 329 |
| दूसरी में मुद्दई को इख्जियार है मुद्दआं अलैहि से ले          |     | मुजारबत को खत्म करदें तो बकाया कौन वसूल    |     |
| या अजनबी से।                                                 | 318 | करेगा नफा हुआ हो तो मालिक बकाया वसूल करने  | 220 |
| अजनबी ने बदले सुलह देदिया मगर ऐब की                          |     | से मुज़ारिब को मना नहीं कर सकता।           | 329 |
| वजह से मुद्दई ने वापस करदिया तो अब उससे                      |     | माले मुज़ारबत से जो खरीदा उसमें ऐब निकला   |     |
| मुतालबा नहीं होसकता।                                         | 318 | तो मुज़ारिब ही दावा करेगा और उसी पर दावा   | 220 |
| फुजूली ने इस शर्त पर सुलह की कि जिस                          |     | होगा।                                      | 330 |
| चीज का दावा है यह लेगा।                                      | 318 | ख़्यारे रूयत मुज़ारिब को हासिल होता है     | 220 |
| चौदहवाँ हिस्सा                                               | 319 | रब्बुल'माल को नहीं।                        | 330 |
| मुज़ारबत का बयान और उसके शराइत।                              | 321 | नफ़ा की तकसीम।                             | 221 |
| मुज़ारबत का हुक्म।                                           | 322 | रा्सुल'माल मालिक को दे देने के बाद तकसीम   | 331 |
| नुक्सान जो कुछ होगा वह रब्बुल'माल का                         |     | सहीह होगी उसके बिगैर सहीह नहीं।            | 331 |
| होगा और उससे बचने की एक सूरत।                                | 322 | नफा तकसीम करलिया मगर मुजारबत ब'दस्तूर      |     |
| मुज़ारबत फ़ासिद होजाये तो मुज़ारिब को उजरते                  |     | बाकी रखी यह तकसीम नामोअतबर है और           |     |
| मिस्ल मिलेगी मगर वसी ने ना'बालिंग का माल                     |     | मुज़ारबत तोड़दी फिर जदीद मुज़ारबत की तो    |     |
| मुजारबते फासिदा पर लिया तो उसको कुछ                          |     | तक्सीम सहीह है                             | 331 |
| नहीं मिलेगा                                                  | 323 | नफ़ा के मुतअ़िल्लक जो त्य होचुका है उस में |     |
| मुज़ारबत और इब्ज़ाअ़ में काम करने वाले के                    |     | कमी व बेशी की जासकती है।                   | 332 |
|                                                              | 323 | मालिक ने कहा रा्सुल'माल देदो वाकी जो कुछ   |     |
| पास माल अमानत है।<br>रखुल'माल या आकिद के काम करने की शर्त    |     | 6 46 7                                     | 332 |
| और कार्य करते                                                | 323 | मालिक ने मुज़ारिब से बुज़ाअत या मुज़ारबत   | 225 |
| और उसकी सूरतें।<br>मुज़ारिव व रब्बुल'माल में सेहत व फ़साद के |     |                                            | 332 |
| मुतअल्लिक इख्तिलाफ।                                          | 323 | मुजारिव के मसारिफ किसके जिम्मे हैं।        | 333 |
| मुजारवर्त मनस्वम व मक्यादा के फर्क और                        |     | मालिक मरगया और उसपर दैन है जो कुल          |     |
| Maria Contraction of Contract of My                          |     |                                            |     |

कादरी दारूल इशाअत

|                                                       |      | 988                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|
| माल को मुस्तगरक है तो मुज़ारिब नफ़ा का                |      | वदीअत् की शराइत और अहकाम।                                            | 337  |
| हिस्सा पहले लेलेगा उसके बाद कुछ बचे वह                |      | मूदा किसकी हिफाज़त में चीज़ देसकता है और                             |      |
| कुर्ज़ ख़्वाहों पर तक्सीम होगा।                       | 333  | किसकी हिफाज़त में नहीं।                                              | 338  |
| ख़रीदने और बेचने पर अजीर नहीं कर सकता                 |      | अयाल से कौन लोग मुराद हैं।                                           | 339  |
| और उसके जवाज़ का त़रीका।                              |      | मकान में आग लग गई या कश्ती डूब रही हो                                | 33)  |
| हाजत से ज़्यादा खर्च किया।                            |      | तो वदीअत को क्या करे।                                                | 339  |
| एक शहर का रहने वाला दूसरे शहर में माल लेने गया।       |      | तलब करने पर मूदा को वदीअत रोकने का                                   | 337  |
| मुज़ारिब ने किसी को मुज़ारिब किया उस के               | 333  | इख्तियार नहीं।                                                       | 220  |
| मसारिफ भी माले मुजारबत से मिलेंगे।                    | 333  | \. \. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                              | 339  |
| मुज़ारिब अपना माल या दूसरे का माल सफर में             | 333  | सकता है।                                                             | 220  |
| लेगया तो खर्चा दोनों पर डाला जायेगा।                  | 333  | 10.1                                                                 | 339  |
| ख़र्च के बाद जो चीज़ें बचें उन्हें वापस करे           | 333  | उसको न देना जो तुझे कपड़ा देगया है।                                  |      |
| मुज़ारिब ने अपने पास से खर्च किया और करद              | 224  |                                                                      | 340  |
| यह है कि वसूल करलेगा तो वसल कर सकता है।               | 334  | नहीं देसकता।                                                         |      |
| नेफा को मसारिफ से मिन्हा करें उसके बाद                | 224  | TAN                                                                  | 340  |
| कुछ बचे तो तकसीम करें।                                | 334  | वदीअत वापस करने की सूरतें।                                           | 340  |
| मुराबहा व तौलिया में किन मसारिफ को स्मन               | 22.4 | गानिक का गांग नमें ने न                                              | 341  |
| पर इज़ाफ़ा किया जाये।                                 | 334  | मालिक मरगया तो वदीअत किसको दे।                                       | 341  |
| नाले मुज़ारबत ज़ाइअ़ (बर्बाद) होजाये उस के            |      | मटा करता है भेंने जरीवार के कि क                                     |      |
| अह्काम ।                                              | 334  | ਵਲਮਹ ਨਹੜਾ है।                                                        | 341  |
| ख्बुल'माल और मुज़ारिब के माबैन इख्जिलाफ़ात।           | 335  | वटीशत की कन्दीन।                                                     |      |
| पुजारबत के मुतफ़्रिक मसाइल                            | 336  | बाज अमानतों में तजहील से जमान वाजिब नहीं।                            | 341  |
| रूपये दिये कि कपड़ा खरीदे और सिलवाकर                  |      | मूदा मजनूं होगया और वदीअत का पता नहीं                                |      |
| बैंअं करे या चमड़ा खरीदकर जूते, मौजे बनवाये           |      | चलता।                                                                | 342  |
| यह जाइज़ है।                                          | 336  | मूदा ने वदीअ़त अपनी औरत को देदी और                                   |      |
| क माह के लिये रूपया दिया और कहदिया कि                 |      | मरगया।                                                               | 342  |
| हीना गुज़र गया और अदा न किया तो कर्ज है।              | 336  |                                                                      | 372  |
| गुज़ारिब को पैसे दिये और उनका चलन बन्द                |      | फुलां के पास मैंने वदीअत रख दिया।                                    | 2/12 |
| शेगया।                                                | 336  | किसी के पास करार राज्य रखा दिया।                                     | 342  |
| गप ने बेटे के लिये मुज़ारबत की                        | 336  | किसी के पास हजार रूपये अमानत के हैं और<br>उनके दावेदार दो शख़्स हैं। | 242  |
| ब्बुल'माल ने माले मुजारबत बेच डाला उस के              |      | वटीयत को अपने म                                                      | 342  |
| भहकाम ।                                               | 336  | वदीअत को अपने या दूसरे के माल में मख्लूत करना जाइज नहीं।             | 2.12 |
| ज़ारिब अपने हमराही के पास माल छोड़कर                  |      | पतः ती भारत ने ने ने ने ने                                           | 342  |
| ला गया और हमराही भी वहाँ से माल छोड़कर                |      | एक ही शख़्स के जौ और गेहूँ दोनों थे उसने                             |      |
| ला गया और तल्फ होगया उस सूरत में कौन                  |      | मिलादिये जामिन है।                                                   | 343  |
| ावान दे                                               | 336  | मालिक की इजाज़त से खलत किया या बिगैर                                 |      |
| ज़ारिब से कहा कि फुलां सूरत में मुज़ारबत है           | 330  | मिलाये दोनों चीजें खुद मिल गई।                                       | 343  |
| र इस सूरत में कर्ज़ और उसमें बुज़ाअ़त                 | 226  | दूसरे ने मख्लूत की तो वह जामिन है                                    | 343  |
| दीअंत का बयान                                         | 336  | वदीअत में से कुछ खर्च करडाला फिर इतना                                |      |
| दीअत की तारीफ और उसमें ईजाब व क़बूल                   | 337  | हा मिला दिया।                                                        | 343  |
| राज्य का साराक आर उसम इजाब व क्वूल                    |      | मिला देने वाला गाइब होगया तो क्या करना चाहिए।                        | 343  |
|                                                       | 337  | वदीअत में तअ़द्दी की तो ज़ामिन है और बाज़                            |      |
| जसके पास वदीअत रखी उसने हिफाज़त करने<br>इन्कार करदिया |      | आगया तो बरी होगया।                                                   | 343  |
| ५ अगर परादया                                          | 337  | मुस्तईर व मस्ताजिए ने तथही की तो जामिन हैं                           |      |

|                                                  | = 98 | 39                                            |     |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|
| अगर्चे बाज आजायें।                               | 344  | मूदेअ ने दूसरे के पास वदीअत रखदी जामिन है।    | 346 |
| दस किरम के अश्खास तअदी से बाज आजायें             |      | किसी को रूपये दिये कि फुलां शख्स को देदेना    | 070 |
| तो जामिन नहीं।                                   | 344  | लगने ट्रांग के टाल करते के                    | 346 |
| वदीअत को कब सफ़र में लेजा सकता है।               |      | धोबी ने गलती से एक का कपड़ा दूसरे को          | J+0 |
| दो शख्सों ने वदीअत रखी तो तन्हा एक को            |      | टेटिया भीव उसने उसन स्किन्स                   | 247 |
| वापस न करे।                                      |      | जानवर वदीअत रखा था वह बीमार हुआ इलाज          | 347 |
| दो ने वदीअत रखी उनमें एक ने मूदा से कहा          |      | कराया इलाज से मरगया।                          |     |
| कि इतना दूसरे को देदो।                           | 344  | गाणित ने तटीशन जारी और जारत केर्न             | 247 |
| दो शख्सों ने वदीअत रखी और मूदा मरगया एक          | 511  | किसी को रूपये दिये कि फुलां को आज ही          | 347 |
| ने कहा कि मूदा है लड़के ने खर्च करडाली दूसरा     |      | देदेना या वदीअत तुम खुद पहुँचाजाना।           |     |
| कहता है मालूम ाहीं क्या हुई।                     |      | यह कहता है मैंने फुलां को देदी वह इन्कार      |     |
| मूदा ने वदीअत :खने से इन्कार करदिया।             | 344  | करता है।                                      |     |
| मूदा कहता है वदीअत वापस करदी चन्द्र रोज          | 3.44 | मूदा कहता है है मालूम नहीं वदीअत क्योंकर जाइअ | 347 |
| क बाद कहता है जाइअ होगई।                         | 245  | हुई या मैंने कहीं रखदी मालूम नहीं कहाँ रखी।   |     |
| मूदा कहता है वदीअत हलाक होगई और मालिक            | 345  | दलाल के पास से चीता त्नाद्य होगई।             |     |
| तकज़ीब करता है।                                  | 245  | मूदा वदीअत को भूलकर चला गया।                  | 347 |
| वदीअत रखकर परदेस चलागया आकर मुतालबा              | 345  | जिस मकान में वदीश्रव है उस मकान को            |     |
| करता है मूदा कहता है तुम्हारे हक्म के मताबिक     |      | किसी की हिफाज़त में देदिया।                   | 347 |
| मेन तुम्हारे बच्चों पर खर्च करदी या मसाकीन पर    |      | वदीअत ज़मीन में दफ़्न करदी और पता नहीं कहाँ   |     |
| सदका करदी या फुलां को हिबा करदी मालिक            | 245  | दफ्न की मूदा या वसी से कोई जब्रदस्ती माल      |     |
| इससे इन्कार करता है।                             | 345  | लेना चाहता है उसने कुछ देदिया।                |     |
| मालिक कहता है मैंने फुलां को देने के लिये कहा था | 2.45 | वदीअत के मुतअल्लिक अन्देशा है कि खराब         | 347 |
| उसे मत देना मूदा ने कहा वह लेगया।                | 345  | होजायेगी क्या करे।                            |     |
| मुदा ने वदीअत से या मदयून ने दैन से इन्कार       |      | वदीअत के मुतअल्लिक कुछ खर्च किया मुतबर्रअ     | 348 |
| करदिया फिर उसी जिन्स की चीज़ उसके पास            |      | है।                                           |     |
| वदीअत रखी यह रोक सकता है                         | 345  | मुसहफ् शरीफ् या किताब वदीअत रखी।              | 348 |
| पचास रूपये मांगे उसने गलती से साठ देदिये         |      | एक शख्स को दस रूपये दिये कि पाँच वदीअत        |     |
| दस वापस करने जारहा था रास्ते में ज़ाइअ           |      | हैं और पाँच हिबा उसका क्या हुक्म है।          | 348 |
| होगये ।                                          | 345  | वदीअत में कीड़े पड़ गये तावान वाजिब नहीं      |     |
| लुटाने के लिये रूपये, पैसे जिसको दिये यह न अपने  |      | वदीअत को चूहों ने काट दिया।                   | 348 |
| लिये बचा सकता है न लूट सकता है।                  | 345  | जानवर वदीअत रखा मूदा ने दूध दूहा उसे क्या     |     |
| मुसाफ़िर किसी के मकान पर मरगया और कुछ माल        |      | करे।                                          | 349 |
| छोड़ा और उसके वारिस् का पता नहीं।                | 346  | अँगूठी वदीअत रखी मूदा ने उंगली में डाल ली।    |     |
| दो शख़्सों के पास अमानत रखी तो किस तरह           |      | थैली में रूपये वदीअंत रखे मालिक कहता है       |     |
| हेफ़ाज़त करें।                                   | 346  | कि कम हैं।                                    | 349 |
| पुरेअ़ ने कहदिया था कि वदीअ़त को दुकान में       |      | कुडा वदीअत रखा था मूदा ने तन्नूर पर रख        | 5,7 |
| न रखना और उसने रखदी।                             | 346  | दिया ईंट गिरी वह टूट गया यूंही तबाक या        |     |
| नालिक ने कहदिया था कि अपने अयाल के               |      | रकाबी मटके पर रखदी                            | 349 |
| गस न रखना और उसने रखदी या जिस कमरे               |      | बकरी वदीअत थी चरने को भेजी वह चोरी गई         | 349 |
| में रखने को कहा था उसके सिवा दूसरे में           |      | आरियत का बयान                                 | 240 |
| खी।                                              | 246  | आरियत की तारीफ और उसका हुक्म व शर्त।          | 349 |
|                                                  | 340  | आरियत के बाज अलफाज ।                          | 1   |
| मालिक ने बेकार शर्ते की या ऐसी शर्त जिस पर       |      |                                               | 349 |
| अमल ना'मुम्किन है।                               | 346  | दो शख्सों ने आरियत मांगी उसने दोनों से हाँ    |     |
|                                                  |      |                                               |     |

🚃 कादरी दारूल इशाअत 💻

|                                              |        | 990                                             |          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| कह दिया।                                     | 350    | आरियत की वापसी मुस्तईर के जिम्मे है।            | 352      |
| आरियत हलाक होगई अगर तअदी नहीं की है          |        | वसियत व गुरुब व रहन व इजारा व शिर्कत            | व        |
| जमान नहीं।                                   | 350    | मुज़ारबत व हिबा में मसारिफ किसके जिम्मे हैं     | 1 353    |
| दूसरे की चीज आरियत पर देदी मालिक को          |        | मस्तईर किसके हाथ चीज वापस कर सकता है।           | 352      |
| इंख्तियार हैं जिस से चाहे जमान ले।           | 350    | भ व्यक्तिन नामा और राज्ये न                     | ने ज     |
| तअदी की बाज सूरतें।                          | 350    | • ज्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क     | 353      |
| आरियत को उजरत पर नहीं देसकता न रहन           | 330    | ना बालिग की चीज को कोई आरियत नहीं देसकता        | 11       |
| रख सकता है आरियत पर देसकता है वदीलअत         |        | बैल मांगा मालिक ने कहा कल दूँगा यह दूस          |          |
| रख सकता है।                                  | 350    | कि क्षित गांचे नेपाम जावित है।                  |          |
| मुस्ताजिर या मुर्तहन के पास आरियत हलाक       | 350    | लडकी को जहेज दिया और कहता है वि                 | 353<br>h |
| होगई तो मालिक जिससे चाहे तावान ले।           |        | आरियत के तौर पर दिया है।                        |          |
| आरियत लेने के लिये जिसको भेजा था वह          | 351    | कहीं जाने के लिये जानवर आरियत लिया त            | 353      |
| बिगैर मांगे खुद ही उठा लाया।                 |        | आना, जाना दोनों दाखिल हैं।                      |          |
| नाबालिग का माल आरियत नहीं दिया जासकता।       | 351    | और वहाँ नहीं गया घर में बान्ध रखा तो जामिन है   | 354      |
| मन्फअत और वक्त के मुतअल्लिक कोई कैद है       |        | किताब आरियत ली उसमें किताबत की गलतिय            | 13/      |
| या नहीं उसकी चार सूरतें हैं और हर एक के      |        | हैं दुरुस्त करे या न करे।                       | 354      |
| अहकाम।                                       |        | अँगूठी रहन रखी और मुर्तहन से कहा पहनलो          |          |
| मकील व मौजून व अददी मुतकारिब में आरियत       | 351    | तो आरियत है।                                    | 354      |
| कर्ज के माना में है।                         |        | हिंबा का बयान                                   | 354      |
| पेवन्द मांगा या ईंट या कड़ी आरियत ली।        | 352    | हिवा के फज़ाइल                                  | 354      |
| एक प्याला सालन मांगा यह कुर्ज़ है या इबाहत।  |        | हिंबा की तारीफ व शराइत व अहकाम                  | 357      |
| आरियत देने वाला जब चाहे चीज वापस लसकता       |        | हिवा की सूरतें                                  | 357      |
| है मगर जब कि मुस्तईर का खुला हुआ नकसान       |        | हिवा के अलफाज                                   | 357      |
| हों तो मालिक को उजरत देदी जाये।              | 352    | हिया में ईजाव व कबूल                            | 358      |
| मकान बनाने या पेड़ लगाने के लिये जुमीन       |        | हिंबा की तामियत कब्जा से होती है                | 358      |
| आरियत ली' यह आरियत सहीह है और मालिके         |        | कब्जा में शागिल व मशगूल का फर्क                 | 358      |
| ज़मीन अपनी ज़मीन वापस लेसकता है।             | 352    | हिंबा में यह ज़रूर है कि मौहूब शय गैर से        |          |
| जमीन जराअत के लिये आरियत दी जब तक            |        | जुदा हो और मुशाअ का हिबा सहीह नहीं              | 359      |
| फ़रल तैयार न हो ज़मीन वापस नहीं लेसकता       | 1.00   | मुशाअ की बैअ व इजारा व आरियत व रहन व            |          |
| इतने दिनों की उजरत लेसकता है                 | 352    | वक्फ वगैरहा।                                    | 359      |
| आरियत वाले मकान में मुस्तईर ने कच्ची दीवार   |        | शरीक ने दूसरे शरीक को नफा का हिस्सा हिंबा       |          |
| बनाई न उसका मुआवजा लेसकत है न दीवार          |        | किया ।                                          | 359      |
| गिरा सकता है और ज़मीन यूं आरियत ली है        |        | गैर मुन्कसिम में मुशाअं का हिबा किया, मौहूब लहू |          |
| कि मकान बनायेगा और जब चला जायेगा तो          |        | मालक होगया।                                     | 359      |
| यह मकान मालिके ज़मीन का होगा' यह             | - 0.00 | गैर मुन्कसिम में मुशाअं का हिबा उस वक्त         |          |
| इजारा-ए-फ़ासिदा है।                          | 352    | गराह है जब कि उसका मिकदार मालम हो               | 359      |
| किसी से कहा मेरी ज़मीन में मकान बनाओ         |        | अवद के बाद जा शुयुअ पैदा होगा वह मानेअ          |          |
| कभी ख़ाली न कराऊँगा या इतने दिनों तक         | 352    | संहत नहा।                                       | 359      |
| ख़ाली नहीं कराऊँगा।                          |        | बाज वह चीज़ें जो शुयूअ के हुक्म में हैं।        | 360      |
| आरियत के मसारिफ मुस्तईर के ज़िम्मे हैं।      | 352    | मादूम का हिंबा बातिल है।                        | 360      |
| मुस्तईर से किसी ने कहा फुलां की चीज तुम्हारे |        | मौहूब'लहू ने कब्ज़ा नहीं किया और वाहिब ने       |          |
| पास है उसने मुझसे कहदिया है कि लेलो मुस्तईर  |        | दूसर की हिंबा करदिया।                           | 361      |
| ने देदी और मालिक इन्कार करता है।             | 352    | चीज खरीदकर विगैर कृब्जा किये हिंबा करदी         |          |

|                                             | _   | 992                                            |     |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| एवज़ किस चीज़ से देसकता है।                 | 368 | मौहूब चीज हलाक होगई और मुस्तहिक                |     |
| अजनबी ने वाहिब को हिबा का एवज़ दिया         | 260 | उससे तावान वसूल किया यह वाहिब से रुज्          | T   |
| पूर्वण देन के बाद हिंबा में ऐब पाण मा वारित |     | नहीं कर सकता।                                  | .,  |
| न एवज् म एब पाया।                           |     | हिबा बिशर्तिल'एवज़ की सूरतें और अहकाम          | 371 |
| मरीज ने एवज लेलिया और मरगया।                | 368 | 0 1 0 1                                        | 371 |
| हिंबा या एवज में इस्तिहकाक।                 | 200 |                                                | 1   |
| निस्फ हिंबा का एवज दिया तो दूसरे नियह में   | 369 |                                                | 372 |
| पापसा हासकता है।                            |     | हिंबा में शर्त या इस्तिस्ना।                   |     |
| पूरे हिंबा या पूरे एवज को किसी ने आजा       | 369 |                                                | 372 |
| त्वावत करादया।                              |     | ज़मरा जाइज़ है और रुक़बा नाजाइज़ है।           |     |
| एवज़ में इस्तिहकाक हुआ और हिबा में ज़्यादती | 369 | दैन की मुआफ़ी को शर्त पर मुअल्लक करना          |     |
| होगई तो क्या करे।                           |     | दैन मुआफ करने की सूरतें।                       | 372 |
| हिंबा का मिल्के मौहूब'लहू से खारिज होना     | 369 | किसी से कहा मेरी जो चीज़ खालो तुम्हारे लिये    |     |
| मानेअ रुजूअ है।                             |     | मुआफ़ है यह खां सकता है।                       | 373 |
| हिंबा मिल्के मौहूब'लहू से खारिज होना मानेअ  | 369 | मदयून के मरने की ख़बर मिली उसने दैन मुआफ़      | 313 |
| रुजूअ है।                                   |     | करदिया बाद में मालूम हुआ कि ज़िन्दा है।        | 272 |
| हिंबा मिल्के मौहब'लह से खारिज होका किय      | 369 | किसी से कहा जो कुछ हुकूक मेरे जिम्मे हैं       | 373 |
| मिल्क में वापस आया।                         |     | मुआफ करदी उसने मुआफ कर दिरे।                   | 272 |
| जानवर को ज़िबह करडाला तो वापसी होसकती है।   | 369 | मर माल में से खाली या लेलों या देतो हतात       | 373 |
| अधि। हिंबा बैंअ किया और आधा बाकी है।        |     | ह उसका क्या हक्म है।                           | 373 |
| जौजियत मानेअं रुजूअं है।                    | 369 | इस वक्त मैंने मुआफ़ किया या दुनिया में मआफ़    |     |
| जौजियत से मुराद वह है जो वक्ते हिंबा हो-    |     | प्या हमशा की मुआफ होगया।                       |     |
| कराबत मानेअ रुज्अ है और उससे क्या मगट है।   | 369 | ऐन की मुआफी सहीह नहीं।                         | 373 |
| माई आर अजनबी दोनों को हिबा किया अजनकी       |     |                                                | 200 |
| स वापस लेसकता है।                           | 370 | परदना बहतर है।                                 | 373 |
| चीज़ का हलाक होना मानेअ रुज्य है।           |     | पानार जानपर का छाड़ दिया या पिन्ट              |     |
| महिब लहू कहता है हलाक होगई और वाहित         | ••  | अंश्रेष्या ।                                   | 373 |
| गुन्पर ह ता किसका केलि माअतबर है।           | 370 | दैन की तम्लीक गैर मदयून को नहीं होसकती         |     |
| महिब में तगय्यूर मानेअ रुजअ है।             | 370 | गगर तान सरता मा                                | 374 |
| रूपया हिंबा किया था फिर वही रूपया कर्ज लिया |     | दाइन ने इकरार किया मेरा नाम फर्जी है, यह       |     |
| या माहूब'लहू ने उसे तसद्दक कर दिया।         |     | 1 1 1 1 1 1 D SE CH IS THE THE                 | 374 |
| रुज्अ के मसाइल                              | 370 | जिस का नाम दर्जे रजिस्टर हो अता उसी को मिलेगी। |     |
| वापसी से मिल्के साबिक औद करती है यह नहीं    |     | 1.161.11                                       | 374 |
| कि मिल्क जदीद हासिल हो।                     | 370 | वाहिब व मौहूब'लहू में इख्तिलाफ़ कि हिबा है     |     |
| मौहूब'लहू जब तन्दुरुस्त था उस को हिबा किया  | 570 | ं राववंगा                                      | 374 |
| आर जब बीमार हुआ वापस लेलिया                 | 371 | मर्द को औरत ने कुछ दिया कर्ज़ ख्वाह मर्द से    |     |
| चीज खरीदकर हिबा करदी फिर वापस ली और         | 3/1 | 6 41 4811                                      | 374 |
| एब का पता चला।                              | 371 | बर्तन में कोई चीज़ भेजी तो उस बर्तन में खा     |     |
| रुजूअ़ करने से ज़माना-ए-मुस्तक़बिल में हिबा | 3/1 | जनता है या नहीं।                               | 374 |
| का अस्र नहा रहता।                           | 371 | दावत में एक दस्तर ख्वान पर खाने वाले उस        |     |
| ज़माना-ए-माज़ी में अस्र होसकता है।          | 371 | रा पाइ याज दसरी को नहीं हे सकते ज              |     |
| हिंबा करक वाहिब ने चीज़ को हलाक करदिया      | 3/1 | भारत का दसकत है ने किसी जानता की।              | 374 |
| तावान वाजिब है।                             |     | गर्भं । पुर्वार्थ समन मुखाह कर्माट्रेम मुखाह   |     |
|                                             | 3/1 | होगया और कुछ लेचुका है तो उसे वापस             |     |
| क्                                          |     | ल इशाअ़त                                       |     |

| करदे।                                                                  | 375        | किराया और मज़दूरी का कब मुस्तहिक होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| चत लिखकर भेजा वह कातिब का है या                                        |            | धोबी ने कपड़े से इनकार करदिया फिर इक्रार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| मकतब इलैहि का।                                                         | 375        | किया तो धुलाई मिलेगी या नहीं यूंही रंगरेज़ ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| कफन के लिये कपड़ा दिया तो वारिस् उस                                    |            | कपड़े से इन्कार किया और बुनने वाले ने सूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| कपड़े को रखसकता है या नहीं।                                            | 375        | से इनकार किया फिर इक्रार किया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381 |
| इजारह का बयान                                                          | 375        | दर्ज़ी ने मालिक के मकान पर कपड़ा सिया तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| उजरत न देने पर वईद                                                     | 375        | सीते ही उजरत का मुस्तहिक होगया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382 |
| कुर्आन मजीद पढ़कर झाड़ने की उजरत जाइज़ है।                             | 376        | मज़दूर ने कुछ दीवार वनाई वह गिरगई या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| हुँदीस् गार।                                                           | 376        | दर्जी ने कपड़ा सिया और किसी ने सिलाई तोड़दी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| इजारह की तारीफ़ और ईजाब व क़बूल और शराइत्।                             | 377        | कपड़ा कृत्अ करने की उजरत है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382 |
| इजारह कभी तआ़ती से भी होता है।                                         | 377        | धोबी से उजरत का ज़िक्र नहीं हुआ जब भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| इजारह की मुद्दत कलील भी होसकती है और                                   | 311        | धुलाई देनी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382 |
| त्वील भी।                                                              | 378        | नान'बाई उजरत का मुस्तहिक कब होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 382 |
| अमल की मारिफ़त कभी नाम लेने से होती है।                                | 378        | बावर्ची ने खाना खराब करदिया या जला दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 383 |
| उजरत का कब मुस्तिहक होगा।                                              |            | या उसके आग जलाने से मकान में आग लगगई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 383 |
| इजारह का जमाना कुछ गुज़रगया जब भी चीज़                                 | 378        | ईट थापने वाला उजरत का कब हकदार है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505 |
| को देना और लेना ज़रूरी है मगर जब कि जो                                 |            | ईट थापने को सांचा थपेरे के ज़िम्मे है मिट्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383 |
| ज़माना गुज़र गया वही अ़स्ल मंक़सूद हो।                                 | 270        | और रेता मुस्ताजिर के ज़िम्मे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 505 |
| पेश्गी उजरत शर्त हो तो मुतालबा उस वक्त                                 | 379        | हम्माल या ठेले या गाड़ी वाले सामान कहाँ तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 383 |
| होगा जब कि इजारह मुन्जिज़ा हो।                                         | 270        | पहुँचायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303 |
| मन्फ्अत पर कादिर होने का मतलब।                                         | 379        | स्याही व क़लम कातिब के ज़िम्मे है काग़ज़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 383 |
| गुरुब की वजह से मन्फुअत पर कुदरत नहीं उस                               | 379<br>380 | उसके ज़िम्मे नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 303 |
| का मत्लब।                                                              | 360        | मज़दूरी वसूल करने के लिये चीज़ को रोकने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| मन्फ़अ़त पर कुदरत न होने से उजरत वाजिब                                 | 380        | का हक कब है और कब नहीं और मज़दूर से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383 |
| न होगी।                                                                |            | वाण न नुक्रतान पटुच ता तायान ए या नहान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384 |
| पूरा मकान किराये पर दिया मगर एक कोठरी में                              |            | काम का अस्र होने या न होने का मतलब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50, |
| अपना सामान रखा है तो उसकी उजरत कम                                      | 380        | अजीर के पास चीज़ हलाक हुई मगर उसके फेअल से नहीं हुई अगर उसने रोकी भी नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| की जायेगी।                                                             |            | तो उजरत दीजायेगी या/नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384 |
| कपड़ा पहनने के लिये लिया और                                            | 380        | the state of the s | 50. |
| ज्माना-ए-दराज़ तक नहीं पहना।                                           |            | करना होगा या शर्त नहीं की, दोनों का हुक्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 384 |
| शामियाना या गैस का हण्डा किराये पर लाया                                | 380        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501 |
| और उसके यहाँ कई रोज़ रहगया।<br>जिस रोज़ सवार होने के लिये जानवर किराये |            | वह सब को नहीं लाया पूरी उजरत का मुस्तिहक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| पर लिया था उस रोज़ सवार न हुआ दूसरे दिन                                |            | होगा या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384 |
| सवार हुआ उजरत वाजिब नहीं।                                              | 380        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| इजारह फ़ासिदा में मन्फ़अ़त पर हासिल करने                               |            | यह गया मगर खुत नहीं लेगया या खुत लेगया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| पर उजरत वाजिब होती है महज़ कुदरत काफ़ी                                 |            | मगर गकतूब'इलैहि मरगया है या कहीं चलागया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| नहीं।                                                                  | 380        | \ '\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385 |
| चीज़ को किसी ने गुरुब करलिया है मगर यह                                 |            | वक्फ या यतीम की जायदाद उजरने मिर्ल से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| उससे लेसकता है।                                                        | 381        | कम किराये पर देदी उजरते मिर्ल वाजिब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| मूजिर व मुस्ताजिर में गुरुब के बारे में इख़्तिलाफ़।                    |            | होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 385 |
| मालिक मकान ने कुन्जी देदी तो कब्ज़ा हुआ या                             |            | मकान खरीदा बाद में मालूम हुआ कि वक्फ है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| नहीं।                                                                  | 381        | या यतीम का है उजरते मिर्ल वाजिब है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385 |
|                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                               | = 9 | 94                                           |     |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| मकान का किराया पेशगी देदिया मालिक मकान        |     | सब्ज़ी के दरखों का क्या हुक्म है।            | 388 |
| मरगया मकान को नहीं रोक सकता और                |     | जराअत तैयार होने से पहले मुआजिर या           |     |
| अदा-ए-दैन के लिये यह मकान बेचा गया तो         |     | मुरताजिर मरगया या मुद्दते इजारह खत्म होगई    |     |
| यह दूसरों पर मुकदम है।                        | 385 | और फरल तैयार नहीं हुई उनके अहकाम।            | 388 |
| किरायादार ने किराये की मिकदार ज्यादा करदी     |     | बतौर गुरब खेत बोया है उसको फौरन खाली         |     |
| या मालिक ने चीज़ में इज़ाफ़ा करदिया जाइज़ है। | 385 | करने का हुक्म दिया जायेगा।                   | 389 |
| दरख़्त ख़रीदा और कई बरस के बाद काटा           | 000 | बाज वह चीजें जिनको किराये पर देना जाइज       |     |
| मालिके जमीन किराया नहीं लेसकता।               | 385 | है या ना'जाइज्।                              | 389 |
| मालिके मकान पर दैन है उसके एवज़ में मकान      | 505 | सवारी किराये पर दी या कपड़ा पहनने को दिया    |     |
| किराया किया जाइज़ है                          | 386 | तो इस्तेमाल करने वाले का तअय्युन होना चाहिए  |     |
| इजारह की चीज़ में क्या अफ़आ़ल जाइज़ हैं       | 300 | या तअमीम (आम कर देना) की जाये।               | 389 |
| और क्या ना'जाइज़ हैं।                         | 386 | जिसका सवार होना तय पाया उसके सिवा            |     |
| दुकान या मकान के किराया लेने में यह ज़िक्र    | 300 | दूसरा सवार हुआ उसका क्या हुक्म है।           | 389 |
| करना ज़रूर नहीं कि उसमें क्या करेगा           | 386 | जिन चीजों में इस्तेमाल करने वालों के इखितलाफ | 389 |
| दुकान या मकान में क्या क्या कर सकता है        | 300 | से इख्तिलाफ होता है उनका हुक्म।              |     |
| मालिक और किरायेदार में इख़्तिलाफ़ कि यह       | 386 | खेमा और छोलदारी के इजारह के अहकाम            | 389 |
| चीजें इजारह में मुश्ररूत नहीं।                | 300 | जो मन्फअत तय हुई वह या उसकी मिस्ल या         |     |
| मुस्ताजिर ने जो काम माअय्यन किया था उसकी      | 386 | उससे कम दर्जे की जाइज़ है और ज़्यादा का      | 390 |
| मिस्ल या उससे कम दर्जे का काम कर सकता है।     | 300 | हासिल करना ना'जाइज ।                         |     |
| जिस काम की इजाज़त न थी वह किया और             | 386 | जानवर पर खुद सवार हुआ और दूसरे को भी         |     |
| इमारत गिरगई तावान वाजिब है।                   | 300 | सवार करलिया या बोझ लाद लिया और वह            |     |
| मुस्ताजिर ने दूसरे को किराये पर देदिया यह     | 386 | हलाक हुआ तावान वाजिब है।                     |     |
| होसकता है।                                    |     | 412, 6114 1 4, 1614 -1, 1614                 |     |
| ज़मीन इजारह पर दी तो यह बयान करना होगा        | 387 | लादा कि हलाक हुआ तावान वाजिब है।             |     |
| कि उसमें कौनसी जराअत बोयेगा।                  | 301 | सवारी के ऊँट पर उतना ही सामान लादा जाये      |     |
| खेत इजारह पर लिया तो रास्ता और पानी और        | 297 | जो मुतआरफ है और उसको भी जम्माल (ऊँट          | 390 |
| उसका रास्ता बिगैर शर्त दाखिल हैं।             | 387 | 41.27                                        | 570 |
| एक साल के लिये खेत लिया तो दोनों फरलें        |     | मालिके जानवर मुस्ताजिर के साथ अपना सामान     |     |
| दाखिल हैं और उस वक्त न बोसकता हो तो           |     | नहीं लाद सकता और लाद दिया जब भी पूरा         | 391 |
| क्या हुक्म है।                                | 207 | किराया लेगा।                                 | 37  |
|                                               | 301 | हल जोतने या चक्की चलाने के लिये बैल          |     |
| या नहीं।                                      | 207 | किराये पर लिया और ज़्यादा जोता या ज़्यादा    | 391 |
| बोये हुए खेत को इजारह पर दिया उसकी सूरतें।    | 387 | पीसा कि जानवर हलाक होगया।                    | 391 |
| मकान किराये पर दिया उसमें का कुछ हिस्सा       | 207 | जानवर को मारने की मुमानअत।                   | 371 |
| ख़ाली है और कुछ नहीं।                         | 38/ | घोड़े पर बिगैर जीन सवार हुआ या उसकी पीठ      | 201 |
| जिस मकान में कोई रहता है उसको किराये पर       |     | पर लेट गया।                                  | 391 |
| देना।                                         | 388 | रास्ता मुअय्यन करदिया है और मुस्ताजिर या     | 201 |
| ज़मीन से जो मुनाफ़े हासिल किये जासकते हैं     |     | अजीर ने उसके ख़िलाफ़ किया।                   | 391 |
| सबके लिये इजारह पर देसकते हैं।                | 388 | ज़मीन एक चीज़ बोने के लिये ली और दूसरी       | 201 |
| मकान बनाने या दरख़्त लगाने के लिये ज़मीन      |     | चीज बोर्ड।                                   | 391 |
| इजारह पर दी उसके अहकाम।                       | 388 | दर्जी से अचकन सीने के लिये कहा था उसने       | 201 |
| ज़मीने वक्फ़ को उजरत पर लेकर उसमें मकान       |     | कर्ता सी दिया।                               | 391 |
| वनाया या दरख़्त लगारो।                        | 388 | जितना लम्बा, चौडा कपडा सीने को कहा था        |     |

|                                                               | = 9 | 95                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| उससे कम करदिया।                                               | 392 | बच्चे के वालिदैन का काम करना उसके जिम्मे                |     |
| कपड़ा कृत्अ कराया और कपड़ा कम होगया                           |     | नहीं।                                                   | 394 |
| त्समें तावान है या नहीं।                                      | 392 | दाया के अज़ीज़ मिलने के लिये आयें तो साहिबे             | 374 |
| रंगरेज ने दूसरा रंग रगंदिया।                                  | 392 | खाना उन्हें ठहरने से मना कर सकता है।                    | 394 |
| मोहरकुन ने दूसरा नाम खोद दिया।                                |     | वक्ते हाजत दाया यहाँ से जा सकती है।                     | 395 |
| बढ़ई ने दरवाज़े में दूसरी क़िस्म का नक्श किया।                |     | बच्चे की माँ को दूध पिलाने के लिये नौकर                 | 373 |
| सवारी का जानवर भाग गया और उसने नमाज                           | 3,2 | रखना जाइज है या नहीं।                                   | 395 |
| नहीं तोड़ी।                                                   | 392 | महारिम में से किसी को मुकर्रर किया।                     | 373 |
| उस रास्ते से गया जिसकी निस्बत ख़बर है कि                      | 372 | यतीम और लकीत के मसारिफ किसके जिम्मे हैं।                | 395 |
| उसे पर चोर, डाकू हैं।                                         | 302 | यह शर्त कि बच्चा मरजाये जब भी पूरी उजरत                 | 375 |
| जहाँ तक जाना ठहरा है उससे आगे सवार                            | 372 | दीजायेगी या कुल उजरत पहले महीने की है                   |     |
| होकर गया।                                                     | 392 | 4.                                                      | 395 |
| जिसको काम करने के लिये या चीज बेचने के                        | 392 | बदकार और काफ़िरा को दूध पिलाने के लिये                  | 395 |
| लिये मुक्रेर किया वह मज़दूरी मांगता है                        | 392 | नौकर रखा।                                               | 575 |
| लड़के को काम सीखने के लिये उस्ताद के                          | 392 | बच्चे को दूध पिलाने के लिये बकरी इजारे पर               | 395 |
| सिपुर्द किया उसकी सूरतें।                                     | 392 | ली यह नाजाइज़ है।                                       |     |
| ख़त्रे की ख़बर सुनकर मज़दूर रास्ते से वापस                    |     | र राजा ा का पटा का बरान                                 | 396 |
| आया।                                                          | 302 | इजारा-ए-फ़ासिदा व बातिला का फ़र्क                       | 396 |
| जानवर बीमार होगया उसने काम कम लिया                            | 372 | 501-6-41100 4 00101 411014 161                          |     |
| मज़दूरी पूरी दे।                                              | 393 | इजारा-ए-फासिदा में क्या उजरत दीजायेगी                   | 396 |
| किराये का मकान या कुल या उसका कुछ                             | 393 | इजारा-ए-फ़ासिदा में महज़ क़ब्ज़ा से मन्फ़अत             |     |
| हिस्सा गिरगया।                                                | 373 | का मालिक नहीं होता                                      | 396 |
| इजारह फरखें करने से पहले मालिक ने मकान                        | 393 | इजारह फासिद होने के वूजूह                               | 397 |
| को बनवादिया।                                                  | 373 | इजारह के औकात<br>हर महीने का एक रूपया किराया और यह बयान |     |
| किराये की चीज़ कुछ दिनों बेकार रहेगी उन                       | 393 | नहीं किया गया कितने माह के लिये है।                     |     |
| दिनों की उजरत न देने की शर्त़।                                | 393 | एक साल के लिये किराये पर लिया तो पूरे                   | 397 |
| दाया के इजारह का बयान                                         | 393 | साल का किराया बयान किया या हर माह का                    |     |
| दाया को खाने कपड़े पर रखा।                                    |     | दोनों जाइज़ हैं।                                        |     |
| दूध पीने के लिये जानवर को या फल खाने के                       | 393 | मज़दूर कब से कब तक काम करेगा।                           | 397 |
| लिये दरख़्त को इजारह पर लेना नाजाइज़ है।                      | 393 | दो चार दिन के लिये मज़दूर किया तो कौनसे                 |     |
| दाया बच्चे को कहाँ दूध पिलाये।                                |     | दिन मुराद हैं।                                          | 397 |
| दाया का खाना कपड़ा बिग़ैर शर्त मुस्ताजिर के                   | 393 | जाइज व नाजाइज़ इजारे हम्माम की उजरत                     |     |
| ज़िम्मे नहीं। ज़माना-ए-रज़ाअ़् में (दूध पिलाने की मुद्दत) में |     | जाइज़ है।                                               | 397 |
| उसका शौहर वती कर सकता है।                                     | 393 | पछन्ने की उजरत जाइज़ है।                                | 398 |
| दाया का शौहर इजारह फ़स्ख़ कर सकता है।                         | 394 | जानवर गाभन करने की उजरत ना जाइज़ है।                    | 200 |
| उस इजारे को किन वुजूह से फरख किया                             |     | गुनाह के काम पर इजारह नाजाइज़ है।                       | 398 |
| ज्याकता है।                                                   | 394 | तब्ले गाजी और शादियों में जाइज दफ की                    |     |
| जासकता है।<br>दाया क्या क्या काम करेगी।                       | 394 | उजरत जाइज़ है।                                          | 200 |
| दाया ने बकरी या दूसरी औरत का दूध पिलवाया।                     | 394 | पैसा देकर तमाशा कराना दो गुनाह हैं।                     | 398 |
| दो जगह दध पिलाने की नाकरा का।                                 | 394 | काफिर को मुसलमान ने किराये पर मकान                      |     |
| दो बच्चों को दूध पिलाने के लिये नौकर रखा                      |     | दिया जाइज है मगर उसे शंख, नाकूस बजाने                   | 398 |
| और एक मरगया।                                                  | 394 | या इलानिया शराब पीने से रोका जायेगा।                    | 370 |

कादरी दाखल इशाअ़त

| कसबी औरतों के लिये अगराज फासिदों के खित के प्रपत्न के लिये शरीक को लिये किराये पर मकान देना नाजाइज है। 398 मुश्तरक चीज़ में काम करने के लिये शरीक को ताअत व इवादत के कामों पर इजारह ना जाइज़ अजीर किया उजरत नहीं पायेगा। | 402<br>402 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| लिये किराये पर मकान देना नाजाइज है। 398 मुश्तरक चीज़ में काम करने के लिये शरीक की ताअत व इवादत के कामों पर इजारह ना जाइज़ अजीर किया उजरत नहीं पायेगा।                                                                    | 402        |
| ताअत व इबादत के कामों पर इजारह ना जाइज अजीर किया उजरत नहीं पायगा।                                                                                                                                                        | 402        |
| पाला व व्यावत वर वर्ग में रहनात गाउ                                                                                                                                                                                      |            |
| के के किया के प्राचीत में भूरत की विवास भूरत की विवास भूरत की विवास भूरत की                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |            |
| इस्तिस्ना किया। 398 लिया उसकी उजरत नहीं मिलगा जिस एर                                                                                                                                                                     |            |
| तिलावते कुर्आन मजीद की उजरत जैसा कि बाज आज कल मकान रहन रख कर खुद किराये पर                                                                                                                                               | 000        |
| 399 111 1                                                                                                                                                                                                                | 102        |
| कलिमा तिय्यबा व आयाते करीमा- या खत्मे मालिके हम्माम हम्माम में नहाया, उसकी कुछ                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 02         |
| साँप या बिच्छू के झाड़ने की उजरत जाइज़ है। 399 ज़मीन इजारह पर दी तो बयान करना होगा कि                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 02         |
| तालीम की जो उजरत मुक्रेर हुई देनी होगी। 400 शिकार करने या जंगल की लकड़ियां काटने के                                                                                                                                      |            |
| सूरतों के खत्म या शरूअ पर मिठाई देने का लिये अजीर किया।                                                                                                                                                                  | )2         |
| उर्फ़ हो वह भी देनी होगी। 400 बीवी को घर के काम के लिये अजीर नहीं कर                                                                                                                                                     |            |
| सफ व नहव व लुगत वगैरहा उलूम जिनका सकता।                                                                                                                                                                                  | )3         |
| तअल्लुक ज़बान से हैं उनकी तालीम पर इजारह औरत ने अपना मकान शौहर को किराये पर दिया                                                                                                                                         |            |
| जाइज़ है। 400 और उसमें खुद भी रही उजरत की मुस्तिहक़ है।                                                                                                                                                                  | )3         |
| इल्म तिब, रियाजी, हिसाब, किताबत, खुशनवेसी, इरितहलाक ऐन पर इजारह नाजाइज है, तालाब                                                                                                                                         |            |
| मन्तिक की तालीम पर इजारह, फ़लसफ़ा और 400 और चरागाह और बाज़ार व जंगल का ठेका                                                                                                                                              | 3          |
| कप्फारह के उसूल व फुरूअ सीखना। नाजाइज़ ह                                                                                                                                                                                 |            |
| मुअल्लिम को यह नहीं बताया कि कितने बच्चे मकान के किराये में यह शर्त कि रमज़ान का                                                                                                                                         |            |
| पढ़ें। जाइज़ है।                                                                                                                                                                                                         |            |
| मुरहफ़ शरीफ़ और तफ़सीर व हदीस व फ़िकह की                                                                                                                                                                                 | 3          |
| विधाव का वर्ष के लिय उजरत पर लगा। वनवाजना किराय में मुजरा करलुना।                                                                                                                                                        |            |
| नुस्तावर के लिया वार मन्त्र करिया                                                                                                                                                                                        |            |
| कफ़ीज़ तहान का मसअ़ला यानी जो काम कराया जिस चीज़ के इजारे की मुद्दत मुक़र्रर थी मुद्दत<br>गया उसी में से उजरत देना क़रार पाया मसलन पूरी होने पर मालिक नहीं लेगया तो बाद की                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| पिसवाया और उसी में का आटा उजरत करार हुई जब भी पूरा किराया वाजिब है। 403<br>पाया। इजारह के दूसरे इजारह के फ़स्ख पर मोअ़ल्लक                                                                                               |            |
| खंत की कटवाई, कपास की चुनवाई और तेल करना ना'जाइज है। 403                                                                                                                                                                 | 3          |
| पेलने की उजरत जानवर की ज़बह कराई। 401 ज़माने अजीर का बयान 403                                                                                                                                                            |            |
| दूसरे की ज़मीन में दूरख़्त लगाये उसकी उजरत अजीरे ख़ास व अजीरे मुश्तरक के फ़र्क व अहकाम। 403                                                                                                                              |            |
| उसी दरख़्त में का एक हिस्सा देना करार पाया। 401 जो काम इख़्तिलाफ़े महल से मुख़्तिलफ़ होता है                                                                                                                             |            |
| दूसरे को अपना जानवर दिया कि उसे उजरत उसमें अजीर मुश्तरक को ख्यारे रूयत है। 404                                                                                                                                           |            |
| पर चलाओं 401 अजीरे मुश्तरक अमीन है चीज जाइअ होने से                                                                                                                                                                      |            |
| गाय दूसरे को दी और यह तया पाया कि दूध उसपर तावान नहीं उसके फेंअल से जो नुकसान                                                                                                                                            |            |
| आधा-अधा। 401 होगा उसका तावान है। 404                                                                                                                                                                                     |            |
| मुर्गी या बकरी को वटाई पर देना ना'जाइज़ है। 401 हम्माल गिर पड़ा और सामान ज़ाइअ़ होगया                                                                                                                                    |            |
| वक्त पर इजारह होता है या काम पर, दोनों पर तावान वाजिब है। 404                                                                                                                                                            |            |
| ना जाइज है। 401 किश्ती ड्रच गई तो जमान है या नहीं। 404                                                                                                                                                                   |            |
| काश्तकार से खात डालने की शर्त की या यह वस्वाहे के हांकने से जानवरों ने आपस में 404                                                                                                                                       |            |
| कि जमीन जोतकर वापस करे। 402 धक्का दिया और कोई जानदर पुल से गिरा या                                                                                                                                                       |            |

|                                                                              | = 9 | 997 ===================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| पानी में डूबकर मरा तावान वाजिब है यूंही                                      |     | रूपये मज़दूरी मिलेगी इसी तरह दूसरे कामों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| उसके मारने से उजू टूट गया।                                                   | 404 | दो चीज़ों का ज़िक्र करना जाइज़ है आज सिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| हम्माल से चीज जाइअ हुई तो क्या जमान                                          |     | तो यह उजरत है और कल सिया तो यह और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| लिया जायेगा।                                                                 | 404 | खुद सियोगे तो यह और शागिर्द से सिलवाओगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| आदिमयों का धक्का लगा और चीज ज़ाइअ हुई।                                       | 405 | तो यह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408 |
| मज़दूर के सर से चीज़ उतरवा रहा था दोनों के                                   | .00 | खिदमत के लिये इजारह और ना'बालिग के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| हाथ से छूटकर गिर गई।                                                         | 405 | लिये नौकर रखना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408 |
| मुखालिफ हवा की वजह से कश्ती जहाँ से आई                                       | 405 | मर्द अपनी ख़िदमत के लिये अजनविया औरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| थी वहीं या कहीं और चली गई।                                                   |     | को नौकर रखे मना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408 |
| कश्ती में आग लग गई।                                                          | 405 | बाल बच्चे वाले घर में औरत ने मुलाज़मत की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| मल्लाह ने दूसरे का सामान किश्ती में रखदिया                                   | 403 | जाइज है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408 |
| और कश्ती डूब गई।                                                             | 105 | अपनी औरत को ख़िदमत के लिये नौकर नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409 |
| धोबी ने दूसरे का कपड़ा देदिया उसकी सूरते!                                    | 405 | रख सकता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409 |
|                                                                              | 405 | अपने उसूल और रिश्तेदारों को मुलाजिम रखना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 409 |
| चरवाहे के बाल बच्चे या अजीर जानवर चेरा सकते हैं।                             |     | काफ़िर की खिदमतगारी की नौकरी मुस्लिम के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                              | 406 | लिये मना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409 |
| अजनबी को सिपुर्द करेगा जामिन है।                                             |     | नाबालिंग को कौन कौन नौकर करासकता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 |
| चरवाहा कहाँ जानवरों को पहुँचाये।<br>जंगल में सब जानवर चरवाहों की पेशे नज़र न | 406 | और उसके अहकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409 |
| हों तो जामिन नहीं।                                                           |     | मूजिर और मुस्ताजिर के इख्तिलाफात।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409 |
| जानवर ने खेत चर लिया तो चरवाहा जामिन है                                      | 406 | पन्चक्की में पानी था या न था उसका क्या हुक्म है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409 |
| या नहीं।                                                                     |     | यह इख्तिलाफ़ कि कुमीस सीने को कहा था या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| फुरद पछन्ने फोड़ा चीरने में कब जामिन है और                                   | 406 | अचकन या सुर्ख़ रंगने को कहा था या ज़र्द।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410 |
| कब नहीं।                                                                     |     | यह इख्तिलाफ कि मुफ्त सीने या रंगने को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| अजीरे खास के अहकांम कि यह उजरत का                                            | 406 | कहा था या उजरत पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 |
| कब मुस्तहक है और उसपर तावान वाजिब है                                         |     | तसर्रफ़ करने से पहले मालिक व मुस्ताजिर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410 |
| या नहीं।                                                                     | 407 | इख्तिलाफ् होगया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410 |
| अजीरे खास औकात मुक्र्रह में अपना जाती                                        | 406 | मुद्दत या मुसाफ़त में या मुद्दत व उजरत दोनों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410 |
| काम भी नहीं कर सकता, फराइज और सुन्नते                                        | 100 | इख्तिलाफ् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 |
| मोअक्कदा पढ़ेगा।                                                             | 406 | नवरान वर्ग विस्ताना विस्तान विस्ताव वर्ग विवा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| चरवाहा अजीरे खास हो और बकरियों में कमी,                                      | 100 | उजरत क्या चीज़ है उसकी जिन्स व सिफ़त में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0 |
| बेशी हो तो उजरत में कमी, बेशी नहीं होगी।                                     | 406 | इख्तिलाफ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410 |
| घोड़ा रास्ते से भाग गया या रेवड़ से कोई बकरी                                 | 107 | इजारा फ़स्ख़ करने का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411 |
| भाग गई तो जमान है या नहीं।                                                   | 407 | A THE STATE OF THE | 411 |
| किरायादार ने मकान में चूल्हा या तन्नूर जलाया                                 |     | रुई धुनकने में ख्यारे रूयत नहीं मगर वक्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| वह मकान या पड़ोसी का मकान जल गया                                             | 107 | अक्द अगर रुई मौजूद न हो तो इजारह मुन्अ़किद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| तावान वाजिब है।                                                              | 407 | न हुआ। यूही कपड़ा मौजूद न हो तो धोबी से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| दुकानदार के नौकर या शागिर्द से किसी चीज़ में                                 | 407 | इजारह न हुआ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411 |
| नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार दुकानदार है।                                       | 407 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| सराय में या उस मकान में जो किराये के लिये                                    |     | तन्हा मुस्ताजिर अक्द फरख कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411 |
| है कोई शख़्स रहा वह कहता है मैं बतौरे गुस्ब                                  | 100 | मकान में ऐब है या पैदा होगया मुस्ताजिर अक्द<br>को फ़रख़ कर सकता है मगर मुस्ताजिर ने नफ़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| इसमें रहा, किराया देना होगा।                                                 | 408 | हासिल किया तो पूरी उजरत वाजिब है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411 |
| दो शर्तों में से एक पर इजारह।<br>अचकन सी तो एक रूपया, शेरवानी सी तो दो       | 408 | वैल जितना काम करने के लिये लिया वह नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411 |
| नाना भारत र्यं राजवा, रारपाना सा ता द                                        |     | The least to the last and the lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

|                                              | = (      | 998                                                                             |     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कर सकता इजारह फ़स्ख़ कर सकता है।             | 411      | आकिदैन में से एक के मजनूं या मुरतद होने से                                      |     |
| जिस इजारह में मुस्ताजिर को अपनी चीज बिगैर    |          | इजारह फरख नहीं होगा।                                                            |     |
| एवज़ हलाक करनी पड़े उसको बिगैर उज़ भी        |          | इजारह की चीज का मुस्ताजिर मालिक होगया,                                          | 41  |
| फ़रख कर सकता है।                             | 412      | इजारह फ्रस्ख होगया।                                                             |     |
| जिस गरज़ के लिये इजारह किया वही न रही        |          | मालिक के मरने के बाद न वारिस् ने मकान                                           | 41  |
| या शरअन उसपर अमल न करसके तो बिगैर            |          | रवाली करने की करा न सार्थ न मकान                                                |     |
| फ़रख़ किये इजारह फ़रख़ होगया                 | 410      | खाली करने को कहा न दूसरी उजरत का                                                |     |
| जिस इजारह पर अमल करने से कुछ नुकसान          | 412      |                                                                                 |     |
| पहुँचेगा उसमें फरख की ज़रूरत है।             |          | होगा और कहा तो उजरते मिर्ल।                                                     | 414 |
| ऐब की वजह से उस वक्त फरख किया जासकता         | 412      |                                                                                 |     |
| है कि मन्फअत फ़ौत हो।                        | 4111     | हुई या मुद्दते इजारह खत्म होगई और फरल                                           | 414 |
| कुल खेतों की आबपाशी नहीं होसकती पानी         | 412      | तैयार न हो दोनों के हुक्म।                                                      |     |
| कम है तो मुज़ारेअ (किसान) क्या करे।          |          | वारिस् व मुस्ताजिर इजार-ए-साबिका पर राजी                                        | 414 |
| पनचक्की का पानी बन्द है मगर वह मकान          | 412      | ले ता वहा ठजरत वाजिब है।                                                        |     |
| रहने लायक भी है।                             |          | दो मूजिर या दो मुस्ताजिर हैं एक मरगया उस                                        |     |
| मकान की मरम्मत मालिक के जिम्मे है न कराये    | 412      | के हिस्से का इजारह फरख होगया।                                                   | 414 |
| तो इजारह फ़रख़ होसकता है।                    |          | दाइमी इजारह ना जाइज़ है और काश्त कारी                                           | 114 |
| किराये के मकान में कुआँ है उसकी मिट्टी       | 412      | -ए-ज़मीन ख़िलाफ़े शरअ़ है।                                                      | 414 |
| निकलवानी मालिक के जिम्मे है।                 |          | इजारह के बाद दूसरा शख्स ज्यादा उजरत                                             | 414 |
| किरायेदार ने मकान खाली किया और मकान में      | 413      | देने को कहता है या दूसरा मज़दूर कम उजरत                                         | 415 |
| खाक धूल राख पड़ी है उसकी सफाई किरायेदार      |          | पर काम करने को कहता है यह उज्ज नहीं।                                            | 113 |
| के ज़िम्मे है।                               | 413      | सवारी का जानवर किराया किया उसके बाद                                             | 415 |
| दो मकान किराये पर लिये एक गिर गया दूसरे      |          | जानवर खरीद लिया यह उज़ है।                                                      | 415 |
| को इजारह भी फरख करसकता है।                   | 413      | काम छोड़ना चाहता है यह उज़ है या नहीं                                           | 713 |
| मालिक मकान के जिम्मे दैन हो या वह मुफ़्लिस   |          | मोची को जूते या मीजे बनाने के लिये चमड़ा<br>दिया और यह कहा कि अस्तर अपने पास से |     |
| होगया तो इजारह फरख़ करके मकान बेचा           |          | लगा देना या दर्ज़ी को अबरा दिया और कह                                           |     |
| जासकता है।                                   | 413      | दिया अस्तर वगैरह अपने पास से लगा देना                                           | 415 |
| मकान का किराया पेशगी लेचुका है जो मकान       |          | दूसरे लोग जो उजरत बता देंगे या फुलां जगह                                        | 413 |
| की कीमत से ज़्यादा है तो दूसरों के दैन के    |          | जो मिली है मैं दूंगा यह इजारह फासिद है।                                         | 415 |
| लिये मकान फरोख़्त नहीं किया जायेगा।          | 413      | सेंठे की जड़ों में आग देदी उससे किसी का                                         | 415 |
| दुकानदार मुफ़्लिस होगया कि तिजारत नहीं       |          | नुकसान हुआ तावान वाजिब है या नहीं।                                              | 415 |
| कर सकता दुकान का इजारह फरख करने के           |          | आतिश बाज़ी से किसी का मकान जलगया जमान दे।                                       | 415 |
| लिये यह उज़ है।                              | 413      |                                                                                 |     |
| बाज़ार बन्द होगया या दुकानदार तिजारत छोड़ना  |          | रास्ते में आग रखदी या ऐसी जगह जहाँ उसे                                          | 416 |
| चाहता है दुकान छोड़ने के लिये यह उज है       |          | रखने का हक न था।                                                                | 116 |
| और दूसरी दुकान में मुन्तकिल होना चाहता है    |          | लोहार ने भटरी से जेसं रिक्स                                                     | 416 |
| यह उज हे या नहीं।                            | 413      | लोहार ने भट्टी से लोहां निकाल कर कूटा                                           |     |
| किरायेदार दूसरे शहर को जाना चाहता है यह      | 1.5      | और चिंगारी उड़ी जिससे किसी का कपड़ा<br>जला या आँख फूट गई।                       |     |
| फ़रख़ इजारह के लिये उज है।                   | 413      | खेत में पानी ज्यान किया न नारे ने ने ने                                         | 416 |
| दोनों में से किसी एक की मौत से डजारह फरख     | 713      | खेत में पानी ज़्यादा दिया वह दूसरे के खेत में                                   |     |
| हागया।                                       | 111      | पहुँचा और नुक्सान हुआ।                                                          | 416 |
| रास्ते में जानवर का मालिक मरगया तो मुस्ताजिर | 414      | दुकानदार ने किसी को अपनी दुकान पर किसी                                          |     |
| क्या करे।                                    | 414      | काम के लिये बिठालिया कि यहाँ जो काम आये                                         | 111 |
|                                              | 414      | तुम करो और उजरत निस्फ निर्फ यह जाइज है।                                         | 410 |
| क्                                           | दरी दारू | शुवबान से महमिल रखना त्य हुआ तो ऐसा                                             |     |

| हिमल रखाजाये जो मुतआरफ़ हो, और शुव्रबान<br>हे ज़िम्मे क्या क्या काम हैं।           | 416 | की मेंढ दुरुस्त करना मालिक के जिम्मे है।<br>किराया का जानवर दूसरे को सिपुर्द कर दिया | 418  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| नामान के लिये ऊँट किया तो जितना सामान                                              |     | और कहदिया कि इसे खिलाओ पिलाओ उसको                                                    |      |
| वर्च हुआ उतना ही उसपर और रख सकता है।<br>गास्रिब से कह दिया कि मकान ख़ाली करदो      | 416 | C ; V:                                                                               | 418  |
| रना इतना किराया देना होगा।                                                         | 416 | तागा किसके जिम्मे हैं।                                                               | 418  |
| हाश्तकार से कहा कि ज़मीन छोड़दो वरना<br>इतना लगान देना होगा इस सूरत में यह इज़ाफ़ा |     | यक्का तांगा वाले को घर तक पहुँचाना होगा,                                             | 418  |
| जाइज़ है।<br>गज़दूर ने कहा मैं इतने से कम में काम नहीं                             | 416 | कल्प और नील धोबी के जिम्मे है, चमड़ा, पट्ठा, अबरी जिल्द साज के जिम्मे।               | 418  |
| क्लँगा दूसरा ख़ामोश रहा वह उजरत देनी<br>होगी जो मज़दूर ने बताई।                    |     | दो मज़दूर किये एक ही ने काम किया दूसरा<br>मज़दूरी का मुस्तहक है या नहीं।             |      |
| नुस्ताजिर किराये की चीज़ दूसरे को किराये पर                                        | 416 | चन्द मज़दूर गड्ढा खोदने के लिये मुक़र्रर                                             | 419  |
| देसकता है।<br>मुस्ताजिर ने मालिक को वही चीज़ किराये पर दी                          | 416 | किये बाज ने कम किया बाज ने ज्यादा उजरत                                               | 419  |
| यह नाजाइज़ है मगर इजारह फ़रख़ नहीं हुआ।<br>वकील ने अक्दे इजारह किया और मालिक ने    | 417 | किरायादार के साथ मालिक भी मकान में रहा उसके हिस्से के बराबर किराया कम कर दिया        |      |
| वकील को मकान सिपुर्द करदिया मगर वकील<br>ने मोअक्किल को कृब्ज़ा नहीं दिया किराया    |     | जाये।<br>मज़दूर से कहा फुलां जगह से जाकर ग़ल्ले की                                   | 419  |
| वकील से वसूल करे और वकील माअक्किल से<br>लेसकता है या नहीं उसमें दो सूरतें हैं।     | 417 | बोरी उठाला मज़दूर गया मगर ग़ल्ला वहाँ था ही नहीं कितनी मज़दूरी पायेगा।               | 419  |
| फ़तवा देने की उजरत नहीं होसकती तहरीर की                                            |     | किसी को बुलाने के लिये मज़दूर भेजा यह गया                                            | 410  |
| उजरत होसकती है और इस से भी बचना                                                    |     | वह शख़्स नहीं मिला पूरी मज़दूरी पायेगा                                               | 419. |
| बेहतर है।                                                                          | 417 | 1401 41 4401                                                                         | 419  |
| उजरत पर ख़त लिखवाना जाइज़ है।                                                      | 417 | THICH THAT GIVE GIVE GI                                                              | 420  |
| मुस्ताजिर उस चीज़ का दावा नहीं कर सकता<br>जो उसके पास उजरत पर है।                  |     | नाबालिग का मवालात करना या नाबालिग रसे मवालात।                                        | 420  |
| इजारह या फ्रस्ड़ो इजारह की इज़ाफ़त                                                 |     | मवालात फ़रख़ करने की सूरतें।                                                         | 420  |
| जमाना-ए-मुस्तक्विल की तरफ होसकती है।                                               | 417 | नाबालिग बच्चे या जो बच्चे मवालात के बाद                                              |      |
| किराया पेशगी दिया और इजारह फरख किया                                                |     | पैदा हुए यह भी उसमें दाख़िल हैं।                                                     | 420  |
| गया मुस्ताजिर अपनी रकम वसूल करने के                                                |     | मौलल'इताका दूसरे से मवालात नहीं कर सकता।                                             |      |
| लिये चीज़ को रोक सकता है।                                                          | 417 | मवालात का क्या हुक्म है।                                                             | 420  |
| जिसकी चीज गुम होगई उसने कहा जो मुझे                                                |     | औरत ने मवालात की उसका मजहूलुन्नसब                                                    |      |
| बतादे उसे इतना दूँगा इसकी सूरतें।                                                  | 417 | बच्चा मवालात में दाख़िल है।                                                          | 420  |
| मुद्दत पूरी होने पर चीज़ का वापस लाना मालिक                                        |     | मर्द ने एक से मवालात की औरत ने दूसरे से                                              |      |
| के ज़िम्मे है अगर मुस्ताजिर शहर के बाहर चीज़                                       |     | उनसे जो बच्चा पैदा हो उसका तअल्लुक बाप                                               |      |
| को लेग्या हो।                                                                      | 418 | के मौला से होगा।                                                                     | 420  |
| घोड़े की वापसी मालिक के ज़िम्में है और आने,                                        |     | पन्द्रहवां हिस्सा                                                                    | 421  |
| जाने के लिये लिया है तो मुस्ताजिर के ज़िम्मे।                                      |     | इकराह का बयान                                                                        | 423  |
| चीज़ का वापस कर जाना अजीरे मुश्तरक का                                              |     | इकराह की तअरीफ़।                                                                     | 424  |
| काम है।                                                                            | 418 | उसकी शराइत और किस्में।                                                               | 424  |
| जानवर का दाना, घास मालिक के ज़िम्में है                                            |     | इकराह के अहकाम।                                                                      | 424  |
| मुस्ताजिर ने खिलाया तो भलाई का काम है खेत                                          |     | वैअ शिरा, इजारा, इक्रार, इकराह की वजह से                                             |      |

|                                                                   | = 1   | 000                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| केये तो फुरख का इख्जियार है।                                      | 424   | बरी कराया शुफ्आ से रोका।                                                              | 428   |
| दो एक कोड़ा मारना ज़र्बे शदीद नहीं मगरबाज़                        |       | चोरी या कृत्ले अमद का ज़ब्र'दस्ती इक्रार कराया                                        | 1 428 |
| सूरतों में।                                                       | 424   | शौहर ने औरत से धमकी देकर महर मुआप                                                     | त्    |
| माले कुलील व कसीर का इकराह में फर्क।                              |       | कराया या हिबा कराया।                                                                  | 428   |
| मुकरह की बैअ नाफिज़ है मगर लाज़िम नहीं                            |       | एक शख्स के लिये हिबा करने की धमकी द                                                   | f     |
| और हिबा में इकराह हुआ तो हुआ ही नहीं।                             | 425   | उसने दो शख्सों को हिबा किया।                                                          |       |
| इकरोह के साथ स्मन पर कब्ज़ा किया तो                               | 120   | खाना खाने पर इकराह।                                                                   | 428   |
| वापस कर सकता है।                                                  | 125   | हजार कैदी छोड़ने के लिये लौन्डी ज़िना के                                              |       |
| जो बैअ इकराह से हुई उसमें और दीगर बुयूओ                           | . 723 | लिये मांगता है देना जाइज नहीं।                                                        | 428   |
| फासिदा में फर्क।                                                  | 425   | चोरों ने माल बताने को कहा उसने नहीं बताया                                             | 120   |
| मबीअ हलांक होगई है तो बाइअ कीमत लेगा।                             |       | और कृत्ल होगया।                                                                       | 429   |
| बादशाह का कह देना ही इकराह है उसी तरह                             | 723   | मर्द औरत ने इत्तिफाक किया कि ब'जाहिर एक                                               | 727   |
| बाज़ शौहरों का शराब पीने या ख़ून या मुर्दार                       | 125   | हज़ार पर तलाक देंगे।                                                                  | 429   |
| गोश्त या सुअर का गोश्त खाने पर इकराह।                             | 423   | हज्र का बयान                                                                          | 429   |
| कुफ़ करने पर इकराह।                                               | 125   | हजर की तअ़्रीफ़ और यह कि इसके अस्बाब                                                  | 427   |
| कुफ़ नहीं किया और कृत्ल किया गया स्वाब                            | 423   | क्या क्या हैं।                                                                        | 429   |
| पायेगा इसी तरह नमाज न पढ़ने और रोज़ा न                            | 426   | तबीबे जाहिल जिसको इलाज में महारत न हो                                                 | 429   |
| रखने पर मजबूर किया गया।                                           | 420   | उसको इलाज करने से रोक दिया जाये उसी तरह                                               | 429   |
| मुसाफ़िर या मरीज़ रोज़ा न रखने या तोड़ने पर                       |       | जाहिल मुफ़्ती को फ़तवा देने से रोका जाये।                                             | 429   |
| मजबूर किया गया तोड़दे इकराह में रोज़ा तोड़ने                      | 426   | आज कल के मौलवियों को खैर ख्वाहाना नसीहत।                                              | 429   |
| से क़ज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा नहीं।                                 | 426   | जुनून हजर के लिए सबब है और मअ्तूह                                                     | 430   |
| गैर मुल्जी में कुफ़ की इजाज़त नहीं।                               | 426   | तमीज़'दार बच्चा के हुक्म में है।                                                      | 430   |
| मुस्लिम या ज़िम्मी के माल तलफ़ करने पर इकराह।                     | 420   | मजनून और ना'बालिग न तलाक दे सकते हैं न                                                | 430   |
| किसी को कृत्ल करने या उसका अज़ू काटने                             | 426   | इक्रार कर सकते हैं।                                                                   | 430   |
| पर मजबूर किया गया।                                                | 426   | गुलान तलाक ना द सकता ह आर इक्सर मा                                                    | 430   |
| अपना अज़ू काटने पर मजबूर किया गया।                                | 120   | कर सकता है।                                                                           | 730   |
| अपने को तलवार से कत्ल कर वरना मैं बुरी                            | 426   | ना'बालिग का वह अक्द जिसमें नफअ व जरर                                                  | 430   |
| ्तरह तुझे कृत्ल करूँगा।                                           | 426   | दोनों होते हैं इजाज़ते वली पर मौकूफ़ है।                                              | 431   |
| ज़िना या लवातृत पर इकराह।<br>तुलाक देने पर ज़ौजा ने इकराह किया या |       | फेअ्ल में हजर नहीं होता।                                                              | 731   |
| किसी और ने।                                                       | 427   | ना बालिंग को कुर्ज़ देना, या उसके पास अमानत<br>रखना, या बैअं करना, अगर बिग़ैर इजाज़ते |       |
| मर्द मरीज़ ने औरत को तलबे तलाक पर मजबूर                           |       | वली हो तो हलाक होने पर तावान नहीं।                                                    | 431   |
| किया।                                                             | 427   | आज़ाद आ़क़िल बालिग पर हजर होता है कि नहीं।                                            |       |
| औरत को मजबूर किया कि एक हज़ार के एवज़                             | .00   | सफ़ीह के किन तसर्रफ़ात में हजर हो सकता है।                                            | 431   |
| तलाक कबूल करे।                                                    | 427   | ना बालिग जब बालिग हो तो उसके अम्वाल                                                   | 15.   |
| दस हज़ार महर के एवज़ निकाह करने पर                                |       | कब उसे दिये जायें।                                                                    | 431   |
| मजबूर किया गया।                                                   | 427   |                                                                                       | 432   |
| एक हजार के एवज खुलअ करने पर मजबूर                                 |       | जिस पर बकस्रत दैन है दाइन की दर'ख़्वास्त                                              |       |
| किया गया और औरत का महर ज़ाइद है                                   | 427   | पर काज़ी उसे मजबूर करदेगा।                                                            | 432   |
| इकराह के साथ क्या चीज़ें सहीह हैं।                                | 427   | मुफ़्लिस ने चीज़ ख़रीदी तो उस चीज़ का                                                 |       |
| ज़िहार या क्सम के कफ़्ज़रा पर मजबूर किया गया।                     | 428   | हकदार तन्हा बाइअ है या नहीं।                                                          | 432   |
| र्यात के साथ इस्लाम सहाह है उसका मतलब।                            | 428   |                                                                                       | 432   |
| इकराह के साथ दीन मुआफ कराया कफ़ील को                              |       | बलग का बयान                                                                           | 432   |

|                                                                    | 10  | 01                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| नुडके और लड़की के बुलूग की क्या क्या सूरत है।                      | 132 | मगसूब चीज हलाक होगई तो क्या तावान दे।          | 437 |
| जब बालिग होना मुसल्लम होचुका तो अपने को                            |     | ज्वातुल कृथ्यम और ज्वातुलअम्साल की कृदरे       |     |
| - 0:                                                               |     |                                                | 437 |
| नुड़के की उम्र बारह साल की हो और उसकी                              |     | गासिब कहता है कि चीज़ हलाक होगई तो             |     |
|                                                                    |     | क़ैद करें जब तक उसका सच्चा होना ज़ाहिर न       |     |
| माना जायेगा।                                                       |     | हो ।                                           |     |
|                                                                    | 432 | गासिब कहता है मैंने चीज़ वापस करदी मालिक       |     |
| ना'बालिंग के तसर्रुफात तीन किरम के हैं और                          | 732 | · · · ·                                        | 437 |
|                                                                    | 432 | 1 4 m = m = m = m + 1                          | 437 |
| ना'बालिग की बैअ इजाज़त पर मौकूफ़ है अगर                            | 432 | जुमीन गुसव करके उसमें काश्त की                 | 438 |
| _ A \( \).                                                         | 422 | जायदादे मौकूफ़ा और ना'बालिग की ज़मीन           | 150 |
| ना'बालिग का वली कौन है।                                            | 433 | गुसब की उसका क्या हुक्म है।                    | 438 |
| वली का खामोश रहना भी इज़्न है।                                     | 433 | चीज़ में नुक़सान की चार सूरतें हैं।            | 438 |
| वली न हो या इजाज़त न दे तो काज़ी इजाज़त                            | 433 | गणान कीन की जन्मत हामिल की।                    | 438 |
| दे सकता है।                                                        | 433 | मगुसूब या वदीअत को बेचकर नफअ हासिल             | 438 |
| ना'बालिग व मअतूह के बाज़ इकरार सहीह हैं।                           |     | किया उसके अहकाम।                               | 430 |
| मुसलमान का वली काफिर नहीं होसकता।                                  | 433 | म्ग्सूब चीज़ में तगईर।                         | 439 |
| बच्चा पर दुअवा हुआ तो इन्कार की सूरत में                           |     | ोगी तब्दीली की कि दसरी चीज होगई या             | 437 |
|                                                                    | 433 | दसरी चीज में मिलादी कि तमीज न होसके या         | 439 |
| उसपर इलफ् है।                                                      | 433 | त्रज्ञार हो।                                   |     |
| ग् <b>सब का बयान</b><br>ग्सब के मुतअ़ल्लिक अहादीस्                 | 434 | रुपया गसब करके गला दिया।                       | 439 |
|                                                                    | 435 | गासिब वापस करना चाहता है मगर मालिक             | 120 |
| ग्सब की तअ्रीफ।<br>बाज सूरतों में अगर्चे ग्सब नहीं मगर इस का       |     | परदेस चला गया है क्या करे।                     | 439 |
| हुक्म पाया जाता है यानी ज़मान लाजिम है।                            | 435 | बिगैर तावान दिये चीज़ को काम में लाना हराम है। | 439 |
| मिट्टी का ढेला या एक कतरा पानी बिगैर                               |     | बकरी को जबह करके गोश्त पका लिया या             |     |
| इजाज़त लेना जाइज़ नहीं।                                            | 436 | गेहूँ का आटा पिस्वाया, लोहेकी तलवार, छुरी      |     |
| चोरी की सूरत को गुसब नहीं कहेंगे।                                  |     | वनाली ताम्बे के बर्तन बना लिये इसका क्या       |     |
| दूसरे के जानवर पर बोझ लादना ना'जाइज़ है।                           |     | हुक्म है।                                      | 439 |
|                                                                    | 436 | वकरी जबह करडाली बल्कि उसका गोश्त बना           |     |
| ग्रसब का हुक्म।<br>गासिब से ज़मान ले या गासिबुलगासिब से,           |     | लिया अभी मालिक ही की है।                       | 439 |
|                                                                    | 430 | 5 जानवर के हाथ पाँव काट डाले या आँख फ़ोड़दी    |     |
| इंख्तियार है।<br>शय मौकूफ गुसब करली और उसकी कीमत                   |     | या गधे को ज़बह कर दिया।                        | 439 |
| बढ़ गई फिर किसी दूसरे ने गुसब करली।                                | 43  | 6 मगुसूब चीज़ मौजूद है मगर उसके लेने में       |     |
| पराई दीवार गिरादी उसका नुकसान लेने की सूरतें।                      |     | 6 गासिब का नुकसान होगा।                        | 439 |
| जहाँ से गुसब किया है चीज़ को वहीं वापस                             |     | बिगैर करद एक की चीज़ दूसरे की चीज़ में         |     |
|                                                                    | 43  | 6 चली गई और बिगैर नुकसान चीज़ को न             |     |
| करना होगा।<br>यह ज़रूरी नहीं कि इस तरह वापस करे कि                 | 5   | निकाला जा सके।                                 | 440 |
| यह ज़रूरा नहा ।पर इस सार वाता अर                                   | 43  | 6 सोना या चाँदी गुसब करके रुपया, अशफी,         |     |
| मालिक को इल्म होजाये।<br>गेहूँ गुसब करके मालिक को पीसने के लिये दे |     | बर्तन बना लिया।                                | 440 |
|                                                                    | 43  | 6 गासिब ने कपड़ा गुसब करके फाड़ डाला उसकी      |     |
| आया।                                                               |     | ७ तीन सरतें हैं।                               | 440 |
| सोते में टोपी या अँगूठी वगैरा उतारली।                              | 7   | क्यारा गुग्न करके रंग डाला।                    | 440 |
| मालिक की गोद में चीज़ रखदी मगर उसे इल्                             |     | 7 कपड़ा किसी के रंग में गिर गया और उस पर       |     |
| न हुआ।                                                             | 43  | 1 4.191                                        |     |

🚃 कादरी दारूल इशाअ़त =

| रग आगया।                                                             | 440    | दूसरे की चीज़ तलफ करदी मालिक ने जाइज                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| रंग गुसब करके अपना कपड़ा रंग लिया।                                   | 440    | कर दिया जमान से बरी न हुआ।                                               |      |
| एक का रंग गुसब किया दूसरे का कपड़ा गुसब                              | 110    | गासिब से दूसरे ने गुसब करली या गासिब ने                                  | 443  |
| किया और उसमें रंग दिया।                                              | 440    | वदीअत रखी मालिक जिससे चाहे जमान ले।                                      |      |
| कपड़े को धोया या उस में फुन्ने बटे।                                  | 440    | गासिब दोम ने गासिब अव्वल को चीज वापस                                     | 443  |
| सत्तू गुसब करके घी में मल दिया।                                      | 440    | करदी या तावान देदिया बरी होगया                                           |      |
| ज़ेवर या बर्तन गुसब करके तोड़ फोड़ डाले                              | 440    | गासिब ने आरियत देदी तो मालिक इस गासिब                                    | 443  |
| चाँदी की चीज पर सोने का मुलम्मअ था मुलम्मअ                           | 440    | या मुस्तईर जिस से चाहे जमान ले                                           |      |
| दूर कर दिया।                                                         |        | गासिब ने चीज़ बेचदी अगर मालिक ने गासिब                                   | 443  |
| ताम्बे लोहे पीतल की चीजें वजन से बिकी या                             | 440    | से जमान लिया तो बैअ सहीह हो गई और                                        |      |
| हुई वजन से खारिज होगई हों दोनों के अहकाम।                            | 441    | मुश्तरी से लिया तो बातिल होगई।                                           |      |
| जानवर गुसब किया था वह बढ़ गया खेत में                                | 441    | चीज रहन रखदी या उजरत पर दी मालिक ने                                      | 444  |
| ज़राअत बढ़ गई।                                                       | 441    | मुरतिहन या मुस्ताजिर से जमान लिया तो रुजूअ                               |      |
| दरख़्त में फल आगये उन सब में गासिब को                                | 441    | करेंगे।                                                                  |      |
| मुआवज़ा नहीं मिलेगा।                                                 | 441    | मालिक कुछ ज़मान ग़ासिव से और कुछ                                         | 444  |
| रुई कतवाली या सूत का कपड़ा बनवाया।                                   | 441    | गासिबुलगासिब से ले सकता है।                                              | 444  |
| ज़मीन में इमारत बनवाई या पेड़ लगाये।                                 | 441    | गासिब से मगसूब को मालिक को देने के लिये                                  |      |
| लकड़ी चीर डाली लकड़ी के लिये आरा आरियत                               | 441    | लिया है तो जब तक दे न दे बरियुज़्ज़िम्मा न                               |      |
| लिया वह टूट गया।                                                     | 441    | होगा।                                                                    | 444  |
| मुर्दार का चमड़ा गुसब करके पका लिया।                                 | 111    | घोड़ा गुसव किया उससे दूसरा छीन लेगया                                     |      |
| दरवाज़े का एक बाज़ू या मोज़ा जूते में का एक                          | 441    | दूसरे के यहाँ से मालिक चुरा लेगया मालिक से                               |      |
| तलफ़ कर दिया।                                                        | 442    | दूसरा ज़ब्र'दस्ती छीन लाया।                                              | 444  |
| तलफ करने से कहाँ जमान वाजिब होता है                                  | 112    | मालिक ने गासिब की बैअ को जाइज कर दिया                                    |      |
| कहाँ नहीं।                                                           | 442    | बैअ सहीह होगई।                                                           | 444  |
| दूसरे का अन्डा तोड़ दिया गन्दा निकला या अख़रोट तोड़ा वह ख़ाली निकला। | 442    | बैअं करने के बाद गासिब खुद ही चीज़ का                                    | 444  |
| किसी चीज की तर्कीब और बनावट बिगाडदी                                  | 772    | मालिक होगया।                                                             | 444  |
| दीवार गिरादी फिर वैसी ही बनादी।                                      | 442    | आग लगी थी बुझाने के लिये किसी की दीवार                                   | 111  |
| दूसरे की ज़मीन में से मिट्टी उठा लाया।                               | 442    | पर चढ़ने से दीवार गिरगई तावान वाजिब नहीं।                                | 444  |
| किसी का गोश्त पका डाला जमान देना होगा।                               | 442    | दूसरे के मकान में बिला इजाज़त दाख़िल होना<br>ना'जाइज़ नहीं मगर ब'ज़रूरत। | 111  |
| मगर एक सूरत में नहीं देना होगा और उसी                                |        | एक ने कब्र खुदवाई दूसरे ने अपनी मय्यत                                    | 444  |
| त्रह की और कई सूरतें हैं।                                            | 442    | उसमें दफ्न करदी।                                                         | 444  |
| कोई अपनी दीवार गिराना ही चाहता था उसने बिगैर                         |        | गासिब ने चीज गाइब करदी पता नहीं कि कहाँ                                  | 777  |
| इजाज़त वह दीवार गिरादी उस में तावान नहीं।                            | 442    | है मालिक क्या करे।                                                       | 445  |
| क्रसाब की बकरी बिगैर इजाज़त ज़िबह करदी                               |        | गासिब कहता है मुझे चीज़ की कीमत मालूम                                    | 115  |
| तावान है या नहीं।                                                    | 442    | नहीं उसका क्या हुक्म है।                                                 | 445  |
| दूसरे का माल बिगैर इजाज़त चन्द जगहों में                             | 1      | ज़मान लेने के बाद चीज़ ज़ाहिर होगई तो                                    | 1 15 |
| खर्च करना जाइज़ है।                                                  | 442    | मालिक को इख्तियार है।                                                    | 445  |
| जानवर ने खेत चर लिया या बिल्ली ने कबूतर                              | 11,141 |                                                                          | 445  |
| खा लिया तावान नहीं।                                                  | 443    | लहव व लिअब की चीज़ें तोड़ डालीं तो तावान                                 |      |
| मुस्लिम ने काफ़िर से शराब गुसब करके पी डाली।                         | 443    | नहीं।                                                                    | 445  |
| मुस्लिम की शराब का सिर्का बना लिया तो                                | 11.12  | तब्ले गाज़ी या जो दफ़ शादियों में बजाना जाइज                             |      |
| सिर्का किसका है।                                                     | 443    | है बच्चों कें ताशे बाजे तोड़े तो तावान है।                               | 445  |
|                                                                      |        |                                                                          |      |

कादरी दारूल इशाअ़त

|                                                                | = 1 | 003                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| बोलने वाले कबूतर और उड़ने वाले के तावान में                    |     | शुफ्आ का बयान                                                     | 447   |
| फर्क ।                                                         | 445 | शुफ्आ की तअ्रीफ और उस के शराइत।                                   | 448   |
| सींग वाला मेंढा जिसको लड़ाते हैं और असील                       |     | मकान मौकूफ के जरीआ से शुफ्आ नहीं होसकता                           | 1 449 |
| मूर्ग और तीतर, बटेर के तावान।                                  | 446 | शुफ्आ के मरातिब।                                                  | 450   |
| दरख्त के छोटे छोटे फल जो कार आमद नहीं                          |     | कूचा-ए-सर बस्ता में शुफ़आ़ की सूरतें                              |       |
| हैं तोड़ डाले या कलियाँ तोड़ डालीं उनका भी                     |     | शिरकत की दो सूरतें हैं।                                           | 450   |
| तावान देना होगा।                                               | 446 | जारे मलासिक कब शुफुआ कर सकता है।                                  | 450   |
| खास और आम कुँए में नजासत डालने का फ़र्क़।                      | 446 | दो मन्ज़िला मकान की एक मन्ज़िल फरोख़                              | 1     |
| अली इब्ने आसिम रहिमा हुल्लाहु तआ़ला की                         | 440 | हुई कौन शुफ्आ़ करे।                                               | 450   |
| हिकायत और इमामे आज़म रहमतुल्लाहि तआ़ला                         |     | मकान बेचा और रास्ता नहीं बेचा।                                    | 451   |
| अलैहि का जबर'दस्त इस्तिदलाल।                                   | 446 | मकान के दो दरवाज़े दो गलियों में हैं या दो                        |       |
| एक ने दूसरे से कहा यह बकरी ज़बह करदो                           | 440 | गलियों को एक करदिया या कूचा-ए-सर बस्ता                            |       |
| और बकरी उसकी न थी ज़ाबेह को तावान देना                         |     | की दीवार तोड़कर रास्ता आम करदिया।                                 | 451   |
| होगा उसे मालूम हो या न हो।                                     | 446 | चन्द शुरका हों तो सब हकदार हैं।                                   | 451   |
| किसी ने कहा मेरा कपड़ा फाड़ कर पानी में                        | 440 | शुफ्आ करने वाले बाज मौजूद हैं बाज गाइब।                           | 452   |
| डालदो उसने ऐसा ही किया इसमें तावान नहीं                        | 446 | काजी के फैसले के बाद शफीअ ने लेने से                              |       |
| मगर गुनहगार है।                                                | 440 | इन्कार कर दिया तो इसके बाद शुफआ नहीं                              | 452   |
| जमीन गसब करके उसमें कुछ बोया मालिक ने खेत                      |     | कर सकते।                                                          |       |
| जोतकर और चीज़ बोदी इस पर तावान नहीं।                           | 446 | शफ़ीअ जायदाद का सिर्फ़ एक जुज़ लेना चाहता                         |       |
| किसी की ज़मीन में बिगैर इजाज़त काश्त की                        | 110 | 6 db 161 61414411 /dx 1 011 11 6 4 4 3 4 4 11                     | 452   |
| मालिक ने जब कहा तो उसने कहा बीज मुझे                           | 446 | दूसरे को देदिया।<br>दो शख़्सों ने मुश्तरक मकान बेचा या दो शख़्सों |       |
| देदो और मैं उजरत पर काम करूँगा।                                |     | ने एक मकान खरीदा या एक ने दो मकान खरीदे                           |       |
| दरख्त की शाख दूसरे की दीवार पर आगई                             |     | वकील से तलबे शुफ्आ़ कब हो सकती है।                                | 452   |
| मालिक दरख्त से कह दिया शाखें काट दो                            | 447 | त्लबे शुफ्आ़ का बयान                                              | 453   |
| वरना मैं काट डालूँगा।<br>अन्डे गुसब किये उससे बच्चे निकले।     | 447 | त्लबे मुवास्बित                                                   | 453   |
| तन्तूर से शोअ्ला निकला और यह मकान जला                          |     | तुलबे मुवास्वित में देर करना शुफ्आ़ को बातिल                      |       |
| फिर किसी और का मकान जला।                                       | 447 | करता है और उसकी सूरतें                                            | 453   |
| किसी का दामन दूसरे के नीचे दबा और उठने                         |     | तलबे इशहाद या तलबे तकरीर और उसकी सूरतें।                          | 454   |
| में फट गया।                                                    | 447 | तलबे इशहाद या तलबे तकरीर और उसकी सूरतें।                          | 454   |
| दलाल को चीज दी थी उसे मालूम हुआ कि                             |     | तलबे तम्लीक।                                                      | 455   |
| चोरी की है वापस करदी यह बरी है।                                | 447 | शफ़ीअ़ के दअ़्वा करने पर काज़ी चन्द सुवालात                       | 455   |
| मदयन की पगंडी दाइन ने उतारली और कहा                            |     | 3                                                                 | 455   |
| कि मेरा रुपया लाओ तब दूँगा फिर वह पगड़ा                        | 117 | स्मन का हाज़िर करना न दुअवे के लिये शर्त                          | 155   |
| उसके पास जाइअ होगेई।                                           | 44/ |                                                                   | 455   |
| जानवर किसी के घर में घुसगया या परिन्द कुँए में                 | 447 | शुफआ का दआ्वा मुश्तरी पर होगा और कभी बाइअ पर भी हो सकता है।       | 455   |
| गिरगया तो किसके जिम्मे निकालना है।                             | 44/ | जिम्मेदारी कभी मुश्तरी पर होती है और कभी                          | 433   |
| किसी के मकान में बहुत लोग जमअ थे और                            |     |                                                                   | 455   |
| साहिबे खाना का आईना देखने लगे वह टूट                           | 447 |                                                                   | 156   |
| गया तो तावान नहीं।<br>एक ने दूसरे की टोपी उद्योगकर तीसरे के सर | 77/ |                                                                   | 156   |
| पर करी और कमने जीशे के सर पर व अला                             |     | कितने दामों में शफ़ीअ को जायदाद मिलेगी 4                          |       |
| हाज़ल क्यास फिर वह टोपी ज़ाइअ होगई।                            | 447 | बाइअं ने मुश्तरी से स्मन कम करिंदया तो यह                         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 10 | 004                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| कमी शफ़ीअ से भी होगई और स्मन में ज़्यादती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | तकसीम में हिस्सा जुदा करता है और मुवादला         |     |
| हुई तो शफ़ीअ पर ज़्यादती नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 458  | का पहलू भी है।                                   | 465 |
| जवातुल अम्साल या जवातुलक्यिम से जायदाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | एक शरीक मौजूद है एक गाइब या एक बालिग             | .05 |
| खरीदी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 459  | है दूसरा ना'बालिग्।                              | 466 |
| अदा-ए-स्मन के लिये मीआद थी तो शफीअ को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | तक्सीम के लिये हकूमत की तरफ़ से आदमी             | 100 |
| इख्तियार है कि स्मन उस वक्त दी या मीआद पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 459  | मुक्रेर किया जाये या उसकी उजरत शुरका दें         |     |
| मुश्तरी ने ज़मीन में काश्त की तो फ़राल तैयार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137  | उजरते तक्सीम सब शुरका बराबर दें।                 | 466 |
| होने पर शफ़ीअ को ज़मीन मिलेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150  | तकसीम कुनन्दा को कैसा होना चाहिए।                | 466 |
| मुश्तरी ने जदीद तअमीर की या दरख्त लगाये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437  | एक ही शख़्स उसके लिये मुक्रेर न हो न             | 400 |
| या मकान में रोगन वगैरा कराया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450  | उनको शिरकत का मौका दिया जाये।                    |     |
| इमारत मुन्हदिम करदी या मुन्हदिम होगई तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459  | शुरका खुद भी तकसीम कर सकते हैं।                  | 1// |
| कितना स्मन देना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459  | बाज सूरतों में शुरका से गवाह मांगे जायेंगे और    | 466 |
| ज़मीन ख़रीदी जिसमें दरख़्त हैं उनके फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.50 |                                                  | 1.0 |
| किसके हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460  | तन्हा एक वारिस् मूरिस् की मौत साबित करना         | 467 |
| मुश्तरी के तमाम तसर्रुफ़ात शफ़ीअ बातिल कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | चाहता है                                         | 467 |
| देगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 460  | जायदादे मुश्तरक गाइब या माने आ के कब्ज़ा में है। |     |
| किसमें शुफा हो सकता है और किस में नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | क्या चीज तकसीम की जायेगी और क्या नहीं।           | 467 |
| सुलह के ज़रीआ से जो चीज़ हासिल हुई और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 460  | अगर हर एक का हिस्सा काबिले इन्तिफाअ है           |     |
| उसमें शुफ्आ हो सकता है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 461  | तो फ़क्त एक के कहने से तक्सीम होगी और            |     |
| खियारे ऐब या इकाला से जायदाद वापस हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | जिसका हिस्सा काबिले इन्तिफा न हो तो उसके         |     |
| तो शुफ्आ होसकता है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462  | कहने से तकसीम न होगी।                            | 467 |
| शुफ्आ बातिल होने के वुजूह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 462  | एक चीज़ की तक़सीम करनी हो या चन्द चीज़ें         |     |
| मुश्तरी ने शफीअं को कुछ देकर मुसालहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | तक्सीम की जायें दोनों के हुक्म, जो चीज़ें तक्सीम |     |
| करली या हक्के शुफुआ को खरीद लिया तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | से ख़राब होजायें या उनमें बहुत तफ़ावुत हो।       | 468 |
| शुफ्आ बातिल होगया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462  | दीवारे मुश्तरक की तकसीम।                         | 468 |
| शफ़ीअं की मौत से शुफ़आ बातिल होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | दुकाने मुश्तरक काबिले तक्सीम न हो तो वारी        |     |
| बाइअ् या मुश्तरी की मौत से नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462  | मुकर्रर करदी जाये अगर्चे एक शरीक राजी न हो।      | 468 |
| जिस जायदाद के ज़रीआ़ से शुफ़आ़ करता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | जराअत और थान या सिये हुए कपड़े की तकसीम।         | 468 |
| वह मिल्के मुश्तरी से खारिज होगई शुफ्आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | वर्तन, जेवर, सोने, चाँदी की तक्सीम।              | 489 |
| बातिल होगया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463  | चन्द मकानात या कतुआते जुमीन की तक्सीम            |     |
| बाइअं का वकील शुफा नहीं कर सकता है और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | नाली या परनाले की तकसीम।                         | 469 |
| मुश्तरी का वकील कर सकता है यूंही बाइअ या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | त्रीका-ए-तक्सीम।                                 | 469 |
| मुश्तरी ने जिसको ख़ियार दिया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 463  | तक्सीम में कुरआ़ डालना अच्छा है।                 | 469 |
| शफ़ीअ को ग़लत खबर मिली थी और उसने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | काज़ी या उसके नाइब की तक़सीम में इन्कार          |     |
| तस्लीम करदी तो तस्लीम सहीह है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463  | की गुन्जाइश नहीं।                                | 469 |
| शफीअ बातिल करने की सूरतें या यह कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105  |                                                  | , . |
| शुफ्आ का हक ही न पैदा हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464  | खुद तकसीम कर रहे थे और सबके नाम निकल             |     |
| नाबालिंग के लिये बल्कि जो बच्चा पेट में है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404  | आये या सिर्फ एक बाकी है तो इन्कार नहीं कर सकते।  | 469 |
| उसके लिये भी हक्के शुफुआ हासिल होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161  |                                                  | 10. |
| ना'बालिंग के लिये कौन शख्स तलबे शुफ्आ करे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ज़मीन व इमारत की तक्सीम में कीमत भी              | 469 |
| तक्सीम का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | लगाई जाये।                                       | 10. |
| तकसीम की तअ्रीफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | एक का परनाला दूसरे के हिस्से में पड़ा ती         | 470 |
| दरख्वास्त करने पर काज़ी कब तकसीम करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | तक्सीम रखी जाये या तोड़दी जाये।                  | , . |
| The state of the s | 465  | बाज शरका कहते हैं कि रास्ता मध्तरक रहे           |     |

कादरी दारूल इशाअ़त =

|                                                   | = 10 | 005                                           |      |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| रास्ता कितना चौड़ा कितना ऊँचा होना चाहिए          |      | एक शख्स मरा जिसके तीन लड़के हैं फिर           |      |
| तक्सीम में शर्त है कि रास्ते की मिकदारें मुख्तलिफ |      | उनमें से कोई मरा उसने लड़का छोड़ा उन          |      |
| होंगी।                                            | 470  | तीनों में तकसीम हुई फिर यह लड़का कहता है      |      |
| दो मन्ज़िला मकान की तकसीम कीमत के लिहाज           |      | कि दादा ने मेरे लिए वसियत की है या मेरे बाप   |      |
| से होगी।                                          | 470  | पर मेरा दैन है यह तक्सीम तोड़ी जायेगी या      |      |
| ज़मीने मुश्तरक में दरख़्त या ज़राअ़त है।          |      | नहीं।                                         | 474  |
| भूसे की तकसीम।                                    |      | तकसीम को तोड़ना और तकसीम में कुर्आ अन्दाज़ी।  | 474  |
| एक की दो रोटियाँ हैं दूसरे की तीन उन को           | 470  | तक्सीम में हिस्सों का तअय्युन क्योंकर होगा।   | 47.4 |
| तीन शख्सों ने खाया।                               | 170  | बिला वजह तक्सीम एक शख्स तोड़ना चाहता          | 474  |
| तक्सीम में गलती का दअ्वा या यह कि मेरा            | 4/0  | है यह नहीं होसकता।                            | 475  |
| हिस्सा मुझे नहीं मिला।                            | 470  | सब नाम निकल आये या सिर्फ़ एक बाकी             | 475  |
| इस्तिहकाक के मसाइल।                               | 470  | रहगया है तो रुजूअ नहीं कर सकते।               |      |
| मकान या ज़मीन की तक़सीम हुई एक ने दूसरे           | 471  | ऊँट बकरियों की तकसीम।                         | 475  |
| के हिस्से में दुअवा किया कि यह कमरा या            |      | हिबा या सदका या बैअ की शर्त से तकसीम          |      |
| दरख्त मेरा है।                                    |      | फासिद है।                                     | 475  |
| दरख़्त या इमारत की तक़सीम के बाद एक ने            | 472  | मकाने मुश्तरक इस तरह तक्सीम हुआ कि एक         |      |
| दूसरे पर ज़मीन का दुअवा किया।                     | 122  | को सारी ज़मीन दी जाये दूसरे को पूरी इमारत।    | 475  |
| एक के देरख़्त की शाख़ें दूसरे के हिस्से में       | 472  | मुहायात का बयान उसके मञ्जूना और अहकाम         |      |
| लटकती हैं या एक की दीवार पर दूसरे की              |      | मुहायात की सूरतें।                            | 475  |
| कड़ियाँ हैं ज़मीने मुश्तरक में दरख़्त लगाया या    |      | मुहायात हुई और मकान का किराया ज्यादा          |      |
| मकान बनवाया।                                      | 472  | होगया यह ज्यादती किसकी है                     | 476  |
| तर्का की तकसीम के बाद मालूम हुआ कि                |      | दो मुख्तलिफ चीज़ों में भी मुहायात होसकती है।  | 476  |
| मिय्यत पर दैन है।                                 | 472  | मुहायात तोड़ी भी जा सकती है                   | 476  |
| जिन लोगों ने तकसीम की उनमें से किसी ने            |      | गुलाम को उजरत पर देने या जानवर पर सवारी       |      |
| मय्यित पर अपना दैन बताया।                         | 473  | लेने या जानवर के दूध लेने में मुहायात ना जाइज |      |
| वसी से वुरसा यह कहते हैं कि बक्द्रे दैन जुदा      |      | है।                                           | 476  |
| करके बाकी को तकसीम करदी वसी को इख्तियार           |      | दरख्तों के फल और बकरियों में मुहायात          |      |
| है कि तक्सीम न करे।                               | 473  | ना'जाइज़ है और उसके जवाज़ का हीला             | 476  |
| वसी दो शख्स हों तो तन्हा एक कुछ नहीं कर           |      | कपड़े पहनने में मुहायात ना'जाइज़ है।          | 477  |
| सकता।                                             | 473  | मुहायात की सूरत में इब्तिदा कौन करेगा।        | 477  |
| वुरस्। मुसलमान हैं और वसी काफ़िर ज़िम्मी          |      | तरीका मुहायात में इख़्तिलाफ हो तो काजी क्या   |      |
| एक वारिस् ने दैन का इक़रार किया दूसरे             |      | करें।                                         | 477  |
| इन्कार करते हैं।                                  | 473  | गाँव की हिफ़ाज़त के लिये सिपाही मुक़र्रर हुए  |      |
| दाइन के मुतालबे पर तक्सीम तोड़ी जासकती है।        |      | तो मसारिफ किसके जिम्मे हैं।                   | 477  |
| वुरसा ने काज़ी के पास तकसीम की दरख़्वास्त         |      | तक्सीम में क्या चीज़ तब्अ़न दाख़िल होगी।      | 477  |
| की तो काज़ी दरयापत करे कि दैन या वसियत            |      | तक्सीम में ख़ियार के अहकाम।                   | 477  |
| है कि नहीं।                                       | 473  | वली भी तक्सीम करा सकता है।                    | 478  |
| तक्सीम के बाद नया वारिस् ज़ाहिर हुआ या            |      | वसी तक्सीम करा सकता है या नहीं।               | 478  |
| वसियत का पता चला।                                 | 474  | मुज़ारअ़त का बयान                             | 478  |
| वारिस् ने दैन अदा किया तो दूसरे वुरस्। से         |      | मुज़ारअत की तअ्रीफ़ और उसके शराइत्।           | 480  |
| रुज्अ कर सकता है या नहीं।                         | 474  | वह शराइत जिनसे मुज़ारअत फ़ासिद होजाती है।     | 480  |
| तक्सीम के बाद औरत ने दैन महर का दावा किया।        | 474  | बाज जाइज व ना'जाइज सूरतें।                    | 481  |
| दैन व ऐन की तकसीम बातिल है।                       | 474  | अक्दे मुज़ारअत लाज़िम है या नहीं।             | 48!  |

= कादरी दारूल इशाअ़त ====

|                                                    | = 1 | 006                                           |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| ं ं ० ० के ने ने मा पानी देना है या                |     | मुद्दत पूरी होगई और फ़रल तैयार नहीं है तो     |     |
| मुजारेअ के जिम्मे खेत जोतना, पानी देना है या       | 481 | 1                                             | 486 |
| नहीं।                                              |     | मुद्दत पूरी होने के बाद मालिक या मुज़ारेअ     | 100 |
| पैदावार की तक्सीम में तै शुदा से घटाना,            | 481 | 0 10 41                                       | 486 |
| बढ़ाना चाहते हैं।                                  | 401 | जमीन मुश्तरक है एक शरीक गाइब होगया तो         | 400 |
| एक की ज़गीन और बीज दोनों के या ज़मीन               | 400 | 1 1 - 4                                       | 100 |
| दोनों की और बीज एक के या दोनों की दोनों चीज़ें।    | 482 | जी मीजूद है जर्राज़र पर रायरत है या नहीं।     | 486 |
| मुजारअते फासिदा के अहकाम।                          | 482 | दूसरे की ज़मीन बिला इजाज़त बोई।               | 487 |
| मुजारअते फासिदा में जो हिस्सा मिला है। उसे         |     | जमीन गुसब करके मुज़ारअत पर देदी।              | 487 |
| तिथ्यब ज़ाहिर करने का तरीका।                       | 482 | बीज गुसब करके अपनी ज़मीन में बो दिये          | 487 |
| मालिके ज़मीन को काश्त करने के लिये बीज             |     | राहिन ने मरहून ज़मीन मुज़राअ़त पर दी यह       |     |
| दिये उसकी सूरतें।                                  | 482 | सहीह नहीं है।                                 | 487 |
| यह कहकर ज़मीन दी कि गेहूँ बोये तो इतना             |     | मुज़ारअत में किसके ज़िम्मे क्या काम हैं।      | 487 |
| और जौ बोये तो यह ज़मीन दी कि उसमें                 |     | मुज़ारेअ के पास ग़ल्ला अमानत है अगर्चे        |     |
| जराअत करो और पेड़ भी लगाओ।                         | 483 | मुज़ारअ़ते फ़ासिदा हो।                        | 488 |
| यह शर्त की कि मज़दूर की उजरत मालिके                | 403 | पानी देने या काटने में देर की और फ़स्ल        | 100 |
| जमीन देगा या काश्तकार।                             | 102 | जाइअ होगई।                                    | 488 |
| जिस शर्त से मुज़ारअत फ़ासिद हुई वह जिसके           | 483 | शिरकत में खेत बोया एक शरीक पानी देने से       | 700 |
| लिये मुफ़ीद थी उसने साकित करदी और दोनों            |     | इन्कार करता है।                               | 100 |
| के लिये मुफीद हो और दोनों साकित करदें तो           | 400 | मुज़ारअ़त में बीज मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे थे मगर | 488 |
| मुजारअत सहीह होगई।                                 | 483 | मालिक जमीन ने खट खेत को बोगा।                 | 400 |
| काश्तकार ने खेत जीत लिया अब मालिके जमीन            |     | इजारा पर खेत लिया और मालिक ज़मीन से           | 488 |
| खेत बुवाना नहीं चाहता मुज़ारेअ़ दूसरे को मुज़ारअ़त |     | उजरत पर काम कराया जाइज़ है एक शख्स            |     |
| पर देना चाहता है उसकी सूरतें।                      | 483 | मरा और उसकी औलादें एक साथ रहती हैं बड़े       |     |
| मुज़ारअत फ़रख़ होने की सूरतें।                     | 484 | लोगों ने खेत बोया तो गुल्ला सबका है या        |     |
| मरजाने से मुजारअत फरख होगई और अभी                  |     | फ़कृत बोने वालों का।                          | 488 |
| फरल तैयार न हो तो इन्तिजार करे।                    | 485 | मुआ़मला का बयान और उसके शराइत्।               | 488 |
| खेत जोतने के बाद उनमें से कोई मर गया               |     | दरख्तों के सिवा बकरी वगैरा को मुआमला के       |     |
| खेत उगने से पहले मरगया।                            | 485 | तौर पर नहीं दे सकता।                          | 489 |
| मुद्दत पूरी होगई और फ़र्स्ल कच्ची है।              | 485 | नरकुल, सेंठा, बेद को मुआ़मला के तौर पर        |     |
| तैयार होने से पहले मुज़ारेअ मरगया उसके             |     | देसकता है या नहीं।                            | 489 |
| वुरसा काम करने को कहते हैं या इन्कार करते          |     | मुआमला और मुज़ारअत में बाज़ बातों का फ़र्क़।  | 489 |
| हैं दोनों के अहकाम।                                | 485 | मुद्दत मज़कूर न हो तो कब तक मुआमला बाकी       |     |
| खेत बोने के बाद मुज़ारेअ़ गाइब होगया तो            |     | रहेगा।                                        | 489 |
| मालिक क्या करे।                                    | 485 |                                               |     |
| मालिके ज़मीन पर दैन है और उस ज़मीन के              |     | या फलने का एहतिमाल हो उसके अहकाम।             | 489 |
| सिवा कोई चीज नहीं जिसको मुज़ारअत पर दे             |     | नये पोधे का जो अभी फलने के काबिल नहीं         |     |
| चुका है तो ज़मीन वेची जायेगी या नहीं।              | 485 | उनका मुआ़मला।                                 | 490 |
| फरल तैयार होने के बाद जमीन की बैअ हुई              |     | तरकारियों के दरख़्त या बाग को मुआ़मला पर      |     |
| उगने से पहले खेत को वेच दिया।                      | 486 | दिया कि जब तक फलें काम करो यह मुआ़मला         |     |
| मुजारेअ बहुत ज्यादा वीमार होगया या सफ़र में        | 100 | फासिद है।                                     | 490 |
| जायेगा या उस पेशा ही को छोड़ना चाहता है            |     | तरकारियों का वक्त ख़त्म होगया बीज लेने का     | 170 |
| या दूसरा खेत बोना चाहता है उन सरतों में            |     | वक्त बाकी है मुआमला सहीह है।                  | 490 |
| मुजारअत फरख की जा सकती है।                         | 486 |                                               | 490 |
|                                                    | 100 | कर जान के बाद नुजानता कर दन का दा गुरत है।    | 110 |

| बाली ज़मीन मुआमला पर दी कि आमिल दरख़्त                           |     | बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिगैर वाव कहे                                               | 497   |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| नगाये यह जाइज है।                                                | 490 | जबान से बिरिमल्लाह कही और दिल में नियत                                                | 177   |
| दूसरे के बाग से गुढली आकर उसकी ज़मीन में                         |     | हाजिर नहीं।                                                                           | 497   |
| जम गई या फल आकर गिरा और जमा, यह                                  |     | ज़बह इख़्तियारी में जानवर पर बिरिमल्लाह                                               | .,,,  |
| मालिक ज़मीन का है।                                               | 490 | पढ़ी जाती है और शिकार में आला पर।                                                     | 497   |
| मुआमला–ए–सहीहा के अहकाम।                                         | 490 | खुद जाबेह बिरिमल्लाह पढ़े और मुअय्यन जाबेह                                            | 777   |
| मुआमला–ए–फ़ासिदा के अहकाम।                                       | 491 | किसको कहते हैं                                                                        | 497   |
| मुआमला फरख होने की सुरतें।                                       | 491 | बिरिमल्लाह पढ़ने और जबह के दरम्यान फ़ासिला                                            | 771   |
| एक शरीक ने दूसरे को मुआमला पर दिया।                              | 491 | न हो।                                                                                 | 498   |
| दो शख्स ने मुश्तरक बाग को मुआमला पर दिया।                        | 491 | पलाऊ जानवर भाग जाये तो जबह इज़्तिरारी                                                 | 770   |
| बिगैर इजाज़ते ज़मीनदार काश्तकार ने पेड़ लगाया                    | 771 | होसकता है।                                                                            | 498   |
| यह ज़मीनदार का है।                                               | 491 | आबादी और जंगल में भागने का फ़र्क़ है या नहीं।                                         | 498   |
| मुअ़िल्लम के लिये ग़ल्ला जमअ़ करके बोया गया उसका                 | 471 | मुर्गी उड़कर दरख़्त पर चली गई या कबूतर                                                | 498   |
| मालिक मुअल्लिम नहीं जब तक उसे दे न दें।                          | 492 | उड़गया या हिरन भाग गया।                                                               | 770   |
| खेत में कुछ फल या बालीं या दाने छोड़ दिये                        | 472 | ज़बीहा के पेट से बच्चा निकला ज़िन्दा हो तो                                            | 498   |
| जो चाहे ले सकता है।                                              | 492 | ज़बह कर दिया जाये।                                                                    | 499   |
| आमिल को चन्द बातों से बचना लाजिम है                              | 492 | ज़बह के बाज मुस्तहब्बात                                                               | 499   |
| ज़बह का बयान                                                     | 492 | हलाल व हराम जानवरों का बयान                                                           | 499   |
| ज़बह के मुतअ़ल्लिक हदीसें।                                       | 494 | उसके मुतअल्लिक चन्द हदीसें।                                                           | 500   |
| ज़बह की तअ्रीफ़ और उसके अक्साम।                                  | 777 | जैशुल खब्त का मुख्तसर और नतीजा खेज वाकिआ।                                             | 501   |
| ज़बह फ़ौकुल उकदा में जानवर हलाल है या हराम।                      | 494 | बाज जानवरों के हराम होने में क्या हिकमत है।                                           | 301   |
| ज़बह से जानवर हलाल होने के शराइत।                                |     | हलाल व हराम जानवरों की कुछ तफसील और                                                   | 501   |
| बकरी ज़बह की उससे ख़ून निकला या हरकत                             | 495 | चन्द कुल्लियात।                                                                       | 2.0,1 |
| पैदा हुई हलाल है या हराम।                                        | 495 | मुळला के वट रा नाता वा अंदान्त वा अंबर                                                | 501   |
| किस चीज़ से ज़बह कर सकते हैं।                                    | 495 | 1.14/611 0 14/1 4 41 8 1 1 6 1                                                        | 501   |
| ज़बह के बाज़ मुस्तहब्बात व मकरूहात।                              |     | Steeliete out 44.4 4.1 8.1.1                                                          |       |
| एहराम में शिकार, जबह करने, या हरम के                             | 496 | बकरी के बच्चे को कुतिया का दूध पिलाया या बकरी<br>से कुत्ते की शक्ल का बच्चा पैदा हुआ। | 502   |
| जानवर को जबह करने में जानवर हराम है।                             |     | ज़बह किया हुआ जानवर पानी में गिरकर या                                                 |       |
| जंगली जानवर मानूस होजाये तो जबह इख्तियारी                        |     | लुढ़क कर गिरा और मरगया खाया जाये।                                                     | 502   |
| है और घरेलू जानवर वहशी होजाये तो जबह                             | 496 | ज़िन्दा जानवर से जो टुकड़ा काट लिया गया हराम है।                                      | 502   |
| इज़्तिरारी होसकता है।<br>औरत और गूँगे और अकलफ और जिन्न का ज़बीहा |     | जबह के बाद अभी जानवर ज़िन्दा था उसका                                                  |       |
| मअबूदाने बातिल के लिये मुश्रिक ने मुस्लिम र                      |     | टुकड़ा काट लिया हलाल है।                                                              | 502   |
| जबह कराया और मुसलमान ने बिस्मिल्लाह                              | 3   | शिकार पर तीर चलाया और कोई टुकड़ा कटकर                                                 |       |
| जुबह करावा और पुरासमान न निर्माण                                 | 496 | जुदा होगया वह हलाल है या हराम।                                                        | 502   |
| कहकर ज़बह किया।<br>ज़बह के बाद छुरी फेरने का एअतिबार नहीं        | 496 | दूसरे से जानवर ज़बह करने को कहा और उस                                                 |       |
| क्रुदन या भूलकर बिरिमल्लाह न कहने क                              |     | वक्त जबह नहीं किया बेचने के बाद जबह                                                   |       |
|                                                                  | 496 | 5 किया तावान दे।                                                                      | 502   |
| हुक्म।<br>विरिमल्लाह के साथ दूसरा नाम भी लिया उसकी               | ते  | सुअर और इन्सान के सिवा हर जानवर जबह                                                   |       |
| तीन सूरतें हैं।                                                  | 490 | ५ से पाक होजाता है।                                                                   | 502   |
| "मा उहिल्ला लि गैरिल्ला विहि" का मतल                             | ਹ   | कर्बानी का बयान                                                                       | 503   |
| और वहाविया का रद।                                                | 401 | 7 इसके फजाइल में चन्द अहादीस्।                                                        | 503   |
| विशिवल्लाह की ह को जाहिर करना वाहिए।                             | 49  | 7 कुर्बानी के अकसाम और वुजूब के शराइत।                                                | 505   |

कादरी दारूल इशाअ़त =

|                                              | = 1 | 008 = 800                                      |     |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| राराइत का एक जुज़ वक्त में पाया जाना वुजूब   |     | कर्बानी के जानवरों का बयान                     | 510 |
| के लिये काफी है।                             | 506 | जानवरों की उम्र क्या हो और कौनसा जानवर         |     |
| सबबे वुजूब और कुर्बानी का रुक्न।             |     | अफलल है।                                       | 511 |
| कितना माल पाये जाने में कुर्बानी वाजिब होगी। | 506 | कुर्बानी के जानवरों में ऐब न हो और ऐबों की     |     |
| बीवी या बालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी      | 300 | तफसील।                                         | 51  |
| करने में इजाजत लेनी होगी।                    | 507 | खरीदने के वक्त ऐब न था बाद में ऐब होगया या     |     |
| कुर्बानी का हुक्म।                           |     | खरीदने के वक्त ऐब था फिर जाता रहा।             | 511 |
| दसवीं ही को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं। वक्त  | 507 | कुर्बानी के वक्त जानवर कूदा और ऐब पैदा होगया।  | 51  |
| में जब चाहे कर सकता है।                      | 507 | कुर्बानी का जानवर मरगया या गुम होगया तो        |     |
| कुर्बानी करने के बाद फ़क़ीर मालदार होगया।    | 507 | क्या करे।                                      | 511 |
| दोबारा कुर्बानी करे या नहीं वक्त गुज़रने के  | 507 | कुर्बानी के जानवर में शिरकत के मसाइल शुरका     | 211 |
| बाद फ़क़ीर होगया तो साक़ित नहीं और वक़्त     |     | की नियतें मुख्तलिफ किरम के तकर्रुब की हों      |     |
| के अन्दर मरगया तो साकित है।                  |     | कुर्बानी जाइज़ है।                             | 512 |
| बकरी या गाय, ऊँट का सातवाँ हिस्सा वाजिब      | 507 | लोगों के जानवर मिलगये पता नहीं चलता            | 512 |
| है जाइद हो सकता है कम नहीं होसकता शिरकत      |     | कौन किसका है तो क्या करे।                      | 510 |
| में कूर्बानी के मसाइल।                       |     | कुर्बानी के मुस्तहब्बात अगर खुद ज़बह न करे     | 512 |
| गोश्त वजन करके तकसीम किया जाये अन्दाजे       | 508 | तो मुसलमान से जबह कराये।                       | 512 |
| से तकसीम ना जाइज़ है।                        | 508 | कुर्बानी के गोश्त व पोस्त वगैरा के मसाइल।      |     |
| कूर्बानी का वक्त और उसमें अफ़ज़ल कौनसा है।   |     | जबह से पहले कुर्बानी के जानवर से नफअ           | 513 |
| तारीखों में शुबह हो तो क्या करे।             | 508 | हासिल करना मनअ है और उसकी सूरतें।              |     |
| कुर्बानी करना उसकी कीमत सदका करने से         |     | कुर्बानी के लिये जानवर खरीदा उसके बच्चा        | 514 |
| अफ्जूल है।                                   | 508 | पैदा हुआ उसको क्या करे।                        | 514 |
| शहर में बादे नमाज वक्ते कुर्बानी होता है और  |     | कुर्बानी करने के बाद उसके पेट में बच्चा निकला। | 514 |
| देहात में तुलूओ फज से।                       | 508 | दूसरे के जानवर को बिला इजाज़त भूलकर            |     |
| पहली जगह नमाज होगई वक्त होगया अगर्चे         |     | जबह किया।                                      | 514 |
| ईदगाह में नहीं हुई।                          | 508 | दूसरे के जानवर को बिला इजाज़त क्स्दन           |     |
| नमाज़ के बाद कुर्बानी हुई और मालूम हुआ कि    |     | जबह कर दिया।                                   | 515 |
| नमाज नहीं हुई तो नमाज का इआदा है कुर्बानी    |     | मालिक ने जानवर को मोअय्यन न किया हो            |     |
| का नहीं।                                     | 509 | और बिला इजाज़त किसी ने ज़बह कर दिया।           | 515 |
| यह गुमान था कि अरफा का दिन है और             |     | जानवर को गुसब करके कुर्बान कर दिया।            | 515 |
| कुर्बानी करली फिर मालूम हुआ कि दसवीं है या   |     | अपनी बकरी दूसरे की तरफ से कुर्बानी की नहीं     |     |
| उसी सूरत में दसवीं को नमाज से कब्ल कुर्वानी  |     | हुई।                                           | 515 |
| की।                                          | 509 | अमानत या आरियत या रहन की कुर्बानी।             | 515 |
| नवीं के मुतअ़िल्लक दसवीं की गवाही गुज़री     |     | मवेशी खाना से नीलाम लेकर कुर्बानी की नहीं हुई। | 515 |
| और कुर्बानी व नमाज होगई फिर मालूम हुआ        |     | दो शख्सों के माबैन एक जानवर मुश्तरक है         |     |
| कि गवाही गलत थी दोनों होगईं।                 | 509 | उसकी कुर्वानी कोई नहीं कर सकता।                | 515 |
| अय्यामे नहर गुज़र गये और कुर्वानी नहीं की तो |     | एक शख्स के अहल व अयाल नौ हैं उसने दस           |     |
| क्या करे।                                    | 509 | बकरियों की कुर्बानी की और यह मुअय्यन नहीं      |     |
| कुर्वानी की वसियत की मगर न कीमत बताई न       |     | किया कि किसकी तरफ से कौन है।                   | 516 |
| जानवर का तअय्युन किया।                       | 509 | अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से गाय            |     |
| कुर्वानी की मन्नत मानी और यह नहीं मुअय्यन    |     | की कुर्वानी की।                                | 516 |
| किया कि वकरी या गाय और वकरी की मन्नत         |     | वैअ फासिद से खरीदकर कुर्वानी की होगई।          | 516 |
| है तो गाय की कुर्वानी होसकती है।             | 510 | मौहूब की कुर्बानी की और वाहिब ने वापस लेलिया।  | 516 |
|                                              | 210 | ग्रह्म या प्रयामा का आर पाहिब न पायरा लालका    |     |

कादरी दास्त्ल इशाअ़त

|                                                  |     | 09                                                 |       |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|
| दूसरे से कुर्बानी कराई उसने क़स्दन बिस्मिल्लाह   |     | इकट्टा होकर खाने में बरकत है।                      | 528   |
| बोडदी तावान दे।                                  |     | एक किरम का खाना हो तो एक जगह से और                 |       |
| तीन शख्सों की बकरियाँ मिलगई उनको क्या            |     | अपने आगे से खाये।                                  | 528   |
| करना चाहिए।                                      | 516 | खाने के बाद हाथ से चिकनाई छुड़ा ले।                | 528   |
| दूसरे से ज़बह कराया और खुद भी छुरी पर            |     | खाने के वक़्त जूते उतारे।                          | 528   |
| हाथ रखा दोनों बिस्मिल्लाह कहें।                  | 516 | गोश्त को छुरी से काटकर खाना अजिमयों का             |       |
| कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी अब उसमें दूसरे       |     | त्रीका है।                                         | 528   |
| को शरीक कर सकता है या नहीं।                      | 516 | तिकया लगाकर न खाये।                                | 528   |
| गाँच शख्सों ने गाय खरीदी छठा शख्स शिरकत          | 310 | हुजूर के खाने का तरीका।                            | 528   |
| वाहता है चार ने मन्जूर किया एक इन्कार करता है।   | 516 | खाने को ऐब न लगाये                                 | 529   |
| कुर्बानी करने के बाद मालूम हुआ कि जानवर में      | 310 | एक का खाना दो के लिये किफ़ायत करता है।             | 32)   |
| रेब था।                                          | 517 | नापकर खाना पकाने में बरकत होती है।                 | 529   |
| कुर्बानी शुदा बकरी किसी ने गुसब करली तावान       | 517 | किनारे से खाये बर्तन के बीच से न खाये।             | 529   |
| लेकर सदका करे।                                   | 517 | तिहाई पेट बल्कि इससे भी कम खाये।                   | 329   |
| गनी ने मन्तत मानी तो इसके जिम्मे दो कुर्बानियाँ  | C17 | खाने के लिये किस तुरह बैठे।                        | 520   |
| वाजिब।                                           | 517 | जब तक साथियों से इजाज़त न लेले दो खजूरें           | 529   |
| एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ भी जाइज़ हैं।          | 517 | मिलाकर न खाये।                                     | 500   |
| कुर्बानी का तरीका।                               | 517 | जिन के यहाँ खजूरें हैं वह लोग भूके नहीं।           | 529   |
| सरकारे रिसालत की तरफ से कुर्बानी।                | 518 | कच्चा लहसुन न खाये और पक्का हो तो हरज              |       |
| अकीका का बयान                                    | 518 | नहीं।                                              | 530   |
| उसके मुतअ़ल्लिक अहादीस्।                         | 518 | ासका अच्छा सालन है।                                | 530   |
| अ़कीक़ा करना मुस्तहब है।                         | 519 | भक और झट जमअ न करे                                 | 530   |
| बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना चाहिए।               | 519 | हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम शैखैन          |       |
| बच्चे का अच्छा नाम रखा जाये और अकीका             |     | के साथ एक अन्सारी के यहाँ तशरीफ लेगये              |       |
| किया जाये।                                       | 520 | उन्होंने जियाफत की।                                | 530   |
| अकीका के मसाइल                                   | 520 | चाँदी सोने के बर्तन में खाना पीना मनअ है।          | 531   |
| सोलहवां हिस्सा                                   | 521 | खाने पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाये तो            |       |
| खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के        |     | गोता देकर फेंकदे।                                  | 531   |
| फ्जाइल ।                                         | 523 | बाज़ सूरतों में खाना खाना फ़र्ज़ है।               | 531   |
| खाने से पहले की दुआ।                             | 525 | इज़्तिरार की हालत में हराम खाकर या पीकर            |       |
| दाहिने हाथ से खाये, पिये।                        | 525 | जान बचाये।                                         | 531   |
| तीन उंगलियों से खाये।                            | 525 | इन्सान का गोश्त खाना इज़्तिरार में भी ना'जाइज़ है। | 530   |
| खाने के बाद हाथ और बर्तन को चाट ले।              | 525 | दवा के तौर पर हराम चीज़ को खाना पीना               |       |
| खाने और पानी में फूंकना मनअ है।                  |     | ना'जाइज है।                                        | 531   |
| लुक्मा गिरजाये तो साफ करके खाये।                 | 526 | कितना खाना चाहिए।                                  | 531   |
| रोटी का एहतिराम करना चाहिए।                      |     | रियाज़त के तौर पर तकलीले गिज़ा                     | 532   |
| खाने को उन्डा कर के खाये।                        |     | खाना खाकर कै कर डालना।                             | 532   |
|                                                  |     | तरह तरह के मेवे और खाने खाना।                      | 532   |
| खाने के बाद अल्हम्दु लिल्लाह कहे और यह दुआ पढ़े। | 527 | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | ,552  |
| खाने और दूध पीने के बाद की दुआ।                  | 527 | 0 / 0 /                                            | 522   |
| जब तक खाना उठाया न जाये दस्तर'ख्वाः न उठे।       |     | खाने के आदाब व सुनन।                               | 532   |
| जब तक साथ वाले फ़ारिग न हों खाने से हाथ          |     | दस्तर'ख़्वान पर जी टुकड़े रेज़े जमअ़ हुए उन्हें    | 532   |
| न खींचे।                                         | 521 | . या की।                                           | £ 313 |
| खाने से पहले और बाद में हाथ धोना।                | 527 | वया करे।                                           | 533   |
|                                                  |     |                                                    |       |

कादरी दारूल इशाअ़त

1.0

| खाने के लिये दूसरों को पूछना।                                         | 533 | ही चाहिए और उनके देने का स्वाब पानी पीने                   | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| बेटे की चीज़ हाजत के वक्त बाप ले सकता है।                             | 534 | के आदाब।                                                   | 537 |
| भूक से जो शख़्स इतना कमज़ीर होगया कि घर                               |     | लोटे की टूंटी और सुराही में मुँह लगाकर पानी                |     |
| से निकल नहीं सकता तो जिसे मालूम है खाने                               |     | न पिये।                                                    |     |
| को दे और सुवाल कब कर सकता है कब नहीं।                                 | 534 |                                                            | 538 |
| खाने या पानी में पाक चीज़ गिर गई जिस से                               | 334 | पानी का हुक्म मस्जिद के लोटे घर न ले जाये।                 |     |
| नफ़रत होती है तो वह हराम नहीं हुआ। रोटी में                           |     |                                                            |     |
| उपले का टुकड़ा मिला, या नापाक जगह में                                 |     | वज़ू का बचा हुआ पानी फेंकना ना'जाइज़ है                    |     |
| रोटी का टुकड़ा मिला।                                                  | 534 |                                                            |     |
| सड़ा हुआ गोश्त हराम है।                                               |     | वलीमा के फ़ज़ाइल और वह कितना हो।                           | 538 |
| दूसरे के बाग में फल कब खा सकता है।                                    | 534 | दअ्वत को कबूल करना चाहिए और वलीमा में                      |     |
| बाग से गिरे हुए पत्ते ले सकता है।                                     |     | अगर मालदार बुलाये जायें ग़रीबों को न पूछा                  |     |
| दोस्त के घर से कोई चीज़ खा सकता है जब                                 | 534 | जाये यह बुरा है।                                           | 539 |
| कि उसे ना'गवार न हो।                                                  |     | पहले दिन का खाना हक है दूसरे दिन का                        |     |
| छुरी से रोटी न काटे मगर खास सूरतों में                                | 535 | सुन्नत तीसरे दिन का सुमआ।                                  | 539 |
| मुसलमानों के खाने का त्रीका।                                          |     | जो तफाख़ुर के तौर पर दअ्वत करे उसके यहाँ                   | 539 |
| नान बाई खमीर देता है फिर उतना ही आटा                                  | 535 | न खाये।                                                    | 557 |
| निकाल लेता है यह जाइज़ है                                             |     | दो शख्स दुअवत दें तो किसकी दुअवत कबूल करे।                 | 539 |
| चन्दा करके खाना पकवाया या अपनी अपनी                                   | 535 | जब किसी के साथ दूसरा शख्स बिगैर बुलाये                     | 539 |
| चीज़ें मिलाकर खायें।                                                  |     | दअ्वत में चला जाये तो जाहिर करदे।                          | 339 |
| खाने के बाद खिलाल करना।                                               | 535 | फासिकों की दअ्वत कबूल न करे।                               | 540 |
| पानी पीने का बयान                                                     |     |                                                            | 340 |
| तीन सांस में पानी पिये।                                               | 535 | पड़ोसी को ईज़ा न दे सिला रहमी करे, मेहमान                  | 540 |
| बर्तन में सांस लेना और फूंकना मनअ है।                                 |     |                                                            | 540 |
| बर्तन की टूटी हुई जगह से पानी न पिये।                                 | 536 | सुन्नत यह है कि मेहमान को दरवाज़ा तक<br>रुख़्सत करने जाये। | 540 |
| मश्क के दहाना को मोड़ कर पानी न पिये।                                 |     |                                                            | 340 |
| खड़ा होकर पानी न पिये।                                                |     | वलीमा की तअ्रीफ़ और अहकाम और दूसरी दुअ्वतों के अहकाम।      | 540 |
| आबे ज्मज़म् और वज़ू का पानी बचा हुआ।                                  | 536 | जहाँ दअ्वत है वहाँ लहव व लड्ब है तो जाये                   | 340 |
| खड़ा होकर पीना बेहतर् है।                                             |     | या न जाये क्या करे।                                        | 540 |
| पुरानी मश्क का बासी पोनी।                                             | 536 | जो लोग एक दस्तर'ख्वान पर खाते हों उन में                   | 40  |
| दूध की लरसी पीनी।                                                     | 537 | एक शख़्स कोई चीज़ दूसरे को दे सकता है या                   |     |
| दाहिने वाले को मुकदम करो।                                             |     |                                                            | 541 |
| हरीर व दीवाज पहनने और सोने चाँदी के बर्तन<br>में खाने पीने की ममानअत। | 537 | दूसरे के यहाँ जो खाना खा रहा है वह समझ                     | 7-1 |
| 4 11 19111                                                            |     | (h) d d l                                                  | 11  |
| पीने की चीज़ शीरीं उन्डी पसन्द है।                                    | 537 | एक दस्तर'ख़्वान से दूसरे पर कोई चीज़ दे                    | 41  |
| 3                                                                     |     | भक्ता ह मा जर्म ।                                          | 41  |
| मनअ् है।                                                              | 537 | साहिबे खाना के बच्चा या खादिम को उस                        | 41  |
| और रात में बर्तन को हिलाकर पिये जब कि<br>ढका न हो।                    |     | खान म स न दे।                                              | 41  |
| हाथ से पानी की ग                                                      |     | खाना नापाक होगया तो पागल या बच्चा या                       | 71  |
| साकी सबके बाद पिये।                                                   | 537 | हलाल जानवर को न खिलाये।                                    |     |
| पानी चुसरकर विभे नाम - 0 %                                            |     | मेहमान व मेज़बान को क्या करना चाहिए। 54                    | 41  |
| पानी और नमक और आग कोई मांगे तो देना                                   | 537 | ऐसे की दअवत या हदिया कबूल करना जिसके                       |     |
| जार जारा पगई माग ता दना                                               |     | पास हलाल व हराम दोनों किस्म का माल हो। 54                  | 12  |

|                                                                     | = 1  | 011                                                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मदयून की दअ्वत कबूल करे या न करे।                                   | 542  | या फासिक या मस्तूर या आदिल की खबर।                                               | 545 |
| जुरूफ़ का बयान                                                      | 542  | लिबास का बयान                                                                    | 545 |
| सोने चाँदी के हर किस्म के बर्तन को इस्तिअमाल                        |      | हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का                                            |     |
| करना मर्द व औरत दोनों के लिए ना'जाइज़ है                            |      | लिबास मुवारक।                                                                    | 545 |
| उन की सुर्मा दानी,सलाई, क़लम दवात, घड़ी के                          |      | कपड़ा घसीटने और टख़ने से नीचा करने की                                            |     |
| केस, आईना का हलका मेज़, कुर्सी चाय के बर्तन                         |      | मजम्मत ।                                                                         | 545 |
| यह सब चीज़ें ना'जाइज़ हैं।                                          | 542  | सपेद कपड़े पसन्द हैं और सुर्ख अच्छे नहीं।                                        | 546 |
| प्तोने चाँदी के जुरूफ़ वगैरा से मकान को सजा                         | -    | औरत बारीक कपड़े न पहने।                                                          | 546 |
| सकता है।                                                            | 542  | इमामा की फज़ीलत और इमामा टोपी पर बाँधा जाये।                                     | 547 |
| वच्चों की बिरिमल्लाह के मौके पर सोने चाँदी                          |      | कंपडे में पैवन्द लगाना और रदी हाल में हाना।                                      |     |
| ही तख्ती, कलम दवात लाते हैं चूंकि यह चीजें                          | 543  | लिबासे शोहरत की मजम्मत।                                                          | 547 |
| रस्तेअ्माल में नहीं आतीं जाइज़ हैं।                                 | 543  | परा'गन्दा सर न होना चाहिए और कपड़े साफ                                           |     |
| सोने चाँदी के सिवा दूसरी धातों के बर्तन जाइज                        | - 10 | रखना चाहिए।                                                                      | 547 |
| हैं मगर मिट्टी के बर्तन अफ़ज़ल हैं और ताम्बे,                       | 543  | रेशम और सोने की मर्दों के लिये मुमानअत।                                          | 548 |
| गीतल के बर्तन पर कलई हो।                                            | 0 10 | चार उंगल तक रेशम की गोट लगाई जा सकती है।                                         |     |
| जेस चीज़ में सोने चाँदी का काम हो और                                | 543  | हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का                                           |     |
| उसका इस्तेअमाल जाइज़ है या नहीं।                                    |      | मलबूस धोकर बीमार को पिलाना।                                                      |     |
| हुक्का की फ़र्शी और नेचा की मुँह, नाल और                            | 543  | कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा मर्द के लिये ना'जाइज है।                                 |     |
| छड़ी की मोठ ना'जाइज़ है।                                            | 0 10 | दरिन्दे की खाल बिछाना मनअ्।                                                      |     |
| कुर्सी और तख़्त में और रिकाब व लगाम और                              | 543  | कपड़ा पहनने में दाहिने से शुरुअ करे।                                             |     |
| दुम्ची में सोने चाँदी का काम                                        |      | नया कपड़ा पहनते वक्त की दुआयें।                                                  | 548 |
| सोने चाँदी का मुलम्मअ् बर्तन पर जाइज़ है                            | 543  | जो किसी से तश्बीह करे उन्हीं में से है।                                          | 549 |
| तलवार के कृब्ज़ा और छुरी के दस्ते पर काम।                           | 544  | मर्दों को औरतों से और औरतों को मर्दों से                                         |     |
| कपड़े पर सोने चाँदी के हुरूफ़।                                      |      | तश्वीह ना'जाइज़ है।                                                              | 549 |
| टूटे हुए बर्तन को चाँदी या सोने के तार से जोड़<br>सकते हैं।         | 544  | मर्द औरत की खुश्बू में फर्क़।                                                    | 550 |
|                                                                     | 544  | हुजूर ने सब्ज़ कपड़े पहने हैं।                                                   |     |
| ख़बर कहाँ मोअ्तबर है।<br>नौकर या गुलाम जो हिन्दू या मुश्रिक है उससे |      | हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का                                           | 550 |
| गोश्त मंगाया।                                                       | 544  | बिस्तर और तिकया कैसा था।                                                         | 550 |
| देयानात में काफ़िर की खबर ना मोअ़तबर है।                            | 544  | हाजत से ज़्यादा बिछौने न रखे।                                                    |     |
| नुआमलात में काफ़िर की ख़बर उस वक्त मोअ्तबर                          |      | icialli lavilli biori è dil lavilli dillea                                       | 550 |
| है कि उकी सच्चाई का गालिब गुमान है।                                 | 544  | और कौनसी सूरत ना'जाइज़ है।                                                       |     |
| काफ़िर ने खबर दी कि यह जानवर मुस्लिम ने                             |      | ऊनी, सूती कतान के कपड़े सुन्नत के मुताबिक<br>हों न बहुत बढ़िया हों न बहुत घटिया। | 550 |
| ज़बह किया है यह ना'मोअ्तबर है।                                      | 544  |                                                                                  |     |
| नोन्डी, गुलाम और बच्चे की हदया के मुतअ़िलक                          |      | बाँधे हुए थे।                                                                    | 550 |
| व़बर मोअ्तबर है।                                                    | 544  |                                                                                  |     |
| वरीदने और बेचने के मुतअ़िलक उनकी खबर                                |      | चौड़ाई कितनी हो।                                                                 | 550 |
| गोअतबर है या नहीं।                                                  | 544  | जांधिया और आधी आस्तीन हे कुर्ते का हुक्म।                                        | 550 |
| गिफ़िर या फासिक की यह खबर कि मैं फुलाँ                              |      | रेशम के कपड़े के मुतअ़िल्लक अहकाम।                                               | 551 |
| राख्स का बैअ मैं वकील हूँ मोअतबर है।                                | 545  | रेशम का कपड़ा बिछौना और तकिया।                                                   | 551 |
| देयानात में मुख्यिर का आदिल होना जरूरी है                           |      | टसर और काशी सिल्क, चाइना सिल्क, सन                                               |     |
| और अगर उसके साथ जवाले मिल्क भी हो तो                                |      | और राम बांस और केले के कपड़े के अहकाम।                                           | 551 |
| अदद भी ज़रूरी है पानी के मुतअ़ल्लिक काफ़िर                          |      | रेशम का लिहाफ ओढ़ना या उसका पर्दा दरवाजे                                         |     |
| _                                                                   |      |                                                                                  |     |

|                                                                                   |     | 1012                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|
| ार <sup>े</sup> लटकाना।                                                           | 55  | 1 सोग में स्याह कपड़े पहनना या बिल्ले लग    | गाना      |
| रेशम का कपड़ा बेचने वाला अगर कंधे पर डाल                                          |     | मनअ है।                                     | 554       |
| ले जाइज़ है।                                                                      | 55  |                                             | ड़ने। 554 |
| औरतों के लिये खालिस रेशम भी जाइज़ है।                                             | 55  | 4 1. 1                                      |           |
| मर्दों के लिये रेशम की गोट या इमामा और तहबन्द                                     |     | पाजामा पहनना सुन्तत है और पाजाम कैसा        |           |
| के किनारे और पल्लू रेशम के हों तो क्या हुक्म है।                                  |     |                                             |           |
| रेशम का साज या घुन्डियां या टोपी का तुर्रा या                                     |     |                                             |           |
|                                                                                   |     | नेकर और चूड़ीदार पाजामा।                    | 555       |
| पाजामा का नेफा या अचकन वगैरा में फूल या<br>केरियाँ जाइंद्रा हैं।                  |     | बारीक कपड़े खुसूसन तहबन्द न पहने।           |           |
|                                                                                   | 551 |                                             | 555       |
| रेशम के कंपड़े का पेवन्द और रेशम के बजाए                                          |     | सुद्ल यानी कपड़ा लटकाना।                    | 555       |
| रूई भर दिया जाये उसका क्या हुक्म है।                                              | 552 | पोस्तीन पहनना जाइज़ है।                     |           |
| टोपी में लैस इमामा में गोटा लचका लगाना                                            |     | हाथ मुँह पोंछने के लिये रुमाल रखना जाइज़ है | 555       |
| मुतफ़रिक कामों को जमअ नहीं किया जायेगा।                                           | 552 | इमामा का बयान                               | 333       |
| बीने में एक तागा रेशम है और एक सूत मगर                                            | 332 | शिमला पीठ पर हो और उसकी मिक़दार कितनी है    | 555       |
| सूत नज़र नहीं आता तो ना जाइज़ है।                                                 | 552 | रागा किं में महारा ने ने कोना की            | 333       |
| सोने, चाँदे से कपड़ा बुना गया हो तो क्या हुक्म है।                                | 332 | टोपी पहनना हुजूर से साबित है।               | 551       |
| कमख्याब, पोत, बनारसी इमामा, जरी की टोपी,                                          |     | इमामा कम से कम कितना हो और ज़्यादा          | र्भ 556   |
| कामदानी रेशम, और ज़री की पट्टी का क्या                                            | 552 | ज्याता कित्रज्ञा।                           | 556       |
| हुक्म है।                                                                         | 332 | उलमा मशाइख की कुबूर पर गिलाफ डालन           | П         |
| रेशम की मच्छरदानी जाइज़ है रेशम के कपड़े में                                      |     | जाइज़ है।                                   | 556       |
| या चाँदी, सोने के खोल में तअ्वीज़ रख कर                                           |     | याद दाश्त के लिए कपड़े में गिरह लगाना य     | T         |
| पहनना या उनके पत्तर पर कन्दा किया हुआ                                             | 553 | उगली में डीरा बाँधना जाटल है।               | 556       |
| तअ्वीज मर्द के लिये ना'जाइज़ है।                                                  | 553 | गले. में तअवीज लटकाना या मरीज को शिफ        | ī         |
| रेशम या ज़री की ना जाइज़ टोपी अगर्चे इमामा                                        | 550 | के लिये आयात त्यीय उक्तारी में निवस्त कि    | ſ         |
| के नीचे हो ना'जाइज है।                                                            | 553 | जाइज है।                                    | 556       |
| रेशम का कमर'बन्द, तस्बीह का डोरा, घड़ी का डोरा                                    |     | बिछौने या दस्तर'ख्वान पर लिखा हो तो         |           |
| या चैन सोने चाँदी या किसी धात की ज़न्ज़ीर घड़ी                                    | 550 | इस्तेअमाल न करे।                            | 556       |
| में लगाना उन सब का क्या हुक्म है।                                                 | 333 | नज़रे बद से बचाने के लिये कपड़ा लकड़ी पर    |           |
| कुर्आन मजीद का जुज़्दान रेशमी या जरी का                                           |     | लपटकर खत म लटकाना जाइज है।                  | 556       |
| हो सकता है।                                                                       | 553 | नज़रे बद से बचने की दआ।                     |           |
| रेशम की थैली में रुपया रखना जाइज है।                                              | 553 | जूता पहनने का बयान                          | 556       |
| रेशम या ज़री के बटुए का क्या हुक्म है। फ़स्द                                      |     | हुजूर की नअलैने मुबारक।                     | 557       |
| के वक्त रेशम की पट्टी बाँधना ना'जाइज है।                                          | 553 | जूता पहले दाहिने पाँव में पहने और टाहिने का |           |
| रेशम के मुसल्ले पर नमाज पढ़ना मनअ नहीं।                                           | 333 | बाद म उतार।                                 | 557       |
| रेशम या चाँदी, सोने से मकान आरास्ता करना।                                         | 553 | एक जूता या मौजा न पहने दोनों पहने या दोनों  |           |
| 0                                                                                 | 333 | 9416                                        |           |
| खाने के वक्त घुटनों पर कपड़ा डालना, नाक<br>मुंह पोंछने के लिये रेशमी रूमाल।       |     | बाज किरम के जूते बैठकर पहने।                | 557       |
| TITAL                                                                             | 553 | अरितों को मदीना जूते पहनने की ममान्यत ।     |           |
|                                                                                   | 553 | बहुत बनना सवरना न चाहिए।                    | 557       |
| आशोबे चश्म की वजह से स्याह रेश्मी निकाब<br>डालना जाइज़ है।                        |     | बाल वाले चमड़े के जूते या कीलों से सिले हुए |           |
| ना बालिग लड़कों को रेपाम एउन्स कार्य                                              | FFA | - TIJ-T - 3 L                               | 557       |
| ना'बालिग लड़कों को रेशम पहनाना मनअ है।<br>कुरुम और जअफरान और दूसरे क्या के अनुसार | 554 | अगूठा आर ज़ेवर का बयान                      | 557       |
| कुसुम और जअफरान और दूसरे रंग के अहकाम।                                            | 554 | अगूठा किस उगली में पहनी जाये।               | 558       |

कादरी दाखल इशाअत =

| रेशम और सोना मर्दों पर हराम हैं। 558 दो शख़्सों के दरम्यान में बिगैर इजाज़त न बैठे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 562  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 563  |
| 0 / 0 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 563  |
| लड़िकयों को घुंगरू पहनना मनअ है। 559 धूप में था धूप हट गई कुछ साया कुछ धूप में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 505, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 563  |
| अंगूठी पहन सकता है। 559 बायें हाथ को पीठ पर रखकर दहने हाथ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203  |
| चाँदी, सोने के सिवा औरत भी दूसरी धात का गुद्दी पर टेक देकर बैठना मनअ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 563  |
| ज़ेवर नहीं पहन सकती। 559 जब किसी मिन्लस में जाये तो जहाँ मिन्लिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| यशब वगैरा पत्थर की अंगूठी भी न पहने। 559 खत्म हो वहाँ बैठे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 563  |
| जो चीजें मर्द व औरत दोनों के क्रिये ना जारज मिर्जलस से उदने के वक्त की दआ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563  |
| हैं उनका बनाना भी मनअ है। 560 जिस मज्लिस में न अल्लाह का जिक्र हो न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| अंगूठी या ज़ेवर के अन्दर लोहे की सलाख दुरूद पढ़ें तो नुकसान है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 563  |
| डालना जाइज है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 563  |
| नगीना में सराख करके सोने की कील डलवा चित लेटकर पाँव पर पाँव रखे या न रखे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| इन्य सल्लाह तथाला अलैहि वसल्लम किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 563  |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| or for the tell at | 564  |
| 200 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 564  |
| अंगूठी पर क्या चीज़ कन्दा कर सकता है। जिस छत पर राक न हा उसपर न लटा कई नग की अंगूठी और छल्ला मर्द को ना'जाइज़ है। अस्र के बाद न सोये और तन्हा मकान में न सोये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 564  |
| सोने के तार से दाँत बन्धवा सकता है और नाक इतराकर चलने वाला जमीन में धंसा दिया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 564  |
| कट गई हो तो सोने की नाक लगवा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 564  |
| अपना दाँत गिरगया तो बन्धवा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 564  |
| दूसरे का दाँत अपने मुँह में नहीं लगा सकता सोने के आदाब व मकरूहात।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 564  |
| लड़कों को ज़ेवर पहनाना या उनके हाथ पाँवों इशा के बाद बात करने के अहकाम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 565  |
| कें गेंड की लगाना मन्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| बर्तन छुपाने और सोने के वक्त के आदाब।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 565  |
| बिरिमल्लाह कहकर दरवाज़ा बन्द करे और बर्तन लड़का और लड़की जब दस बरस के हों ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| रमाने और मुक्त का मेंह बाँध दे और चिराग उनका अलाह्दा सुलाझा जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 565  |
| बनाने। और बन्तों को घर से बहिर ने जीन दे। उठर निया, बाया जब रूप यह पर राज राज राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹.   |
| गाने तक्त भाग बसा दिया करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 565  |
| गत में कर्तों और गधे की आवाज सून ता रास्ता ठाउँकर विस्ता का जनान नर बरा सबस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т    |
| अऊजू बिल्लिह पढ़े।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 565  |
| की मोने और चलने के आदाब।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 565  |
| न न में कल्पाण देदा न करे और इतराकर अरत शतान का सूरत न जान जाता जार जाता ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 301 014 14711 01771 471 471 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| अन्यस्य के खास बन्दों की पहचान। 362 ता क्या कर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566  |
| न रे महारा मिल्ला में आये तो उसके लिये अवस्थि राज्य रहे जान यह उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567  |
| का तही हकतार है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ф    |
| पास तन्हाई में न जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56   |
| 5/3 GUV (((() & GUV) (() () (1) () () (1) () () () () () () () () () () () () ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56   |
| वहां छोड़िय। बरहना होने से बचो और रान को छुपाओ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565  |
| नेगरा बारल देवालेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `    |

| and the same of th | - 10 | 14                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|
| न मर्द, मर्द के सित्र की जगह को देखे और न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ब'ज़रूरते शरईया।                              | 570 |
| औरत औरत के सित्र की जगह देखे और न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | जिस औरत से निकाह करना है उसे देर गा           |     |
| मर्द, मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | दिखवाले और औरत भी मर्द को देखले।              | 570 |
| और न औरत, औरत के साथ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567  | जिस औरत से निकाह का इरादा है उसकी             |     |
| अज़वाजे मुतहहरात के लिये हुक्म था कि वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | लड़की माँ की हमशक्ल है और मुश्तहात है         |     |
| मदों की तरफ नज़र न करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 567  |                                               | 570 |
| कोई औरत अपने शौहर के सामने दूसरी के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | इलाज की गुर्ज से औरत के जिस्म को देख सकता     |     |
| हुरन व जमाल वगैरा बयान न करे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567  | है और छू भी सकता है और चाहिए यह कि इलाज       |     |
| जिस औरत से निकाह करना चाहता हो उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | करना औरतों को भी सिखा दिया जाये।              | 571 |
| देख सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 568  | अमल देने की ज़रूरत हो तो मोज़ा हुकना की       |     |
| कोई शख्स मोजुअ सत्र को खोले हो उसे किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | तरफ नज़र कर सकता है।                          | 571 |
| तरह मनअ किया जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 568  | औरत को फ़रद करानी हो तो मर्द से करा           |     |
| बहुत छोटे बच्चे के किसी हिस्सा-ए-जिस्म को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200  | सकती है जब कि कोई औरत फ़स्द करना न            |     |
| छ्पाना फर्ज नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 568  | जानती हो।                                     | 571 |
| लड़का जब मुराहिक हो उसको देखने और छूने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200  | औरत ने खूब मोटे और ढीले कपड़े पहने हों तो     |     |
| का क्या हुक्म है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 568  | उन कपड़ों की तरफ नज़र जाइज़ है और चुस्त       |     |
| औरत दूसरी औरत के किस हिस्सा-ए-जिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | कपड़े हों तो नज़र न करे यूंही बारीक कपड़े हों |     |
| को देख सकती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 568  | तो नज़र जाइज़ नहीं।                           | 571 |
| औरत सालेहा अपने को बदकार औरत के देखने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | जिस के अज़वे तनासुल वगैरा कटे हों, यह और      |     |
| से बचाये और मुस्लिमा काफिरा से बचाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568  | ज़न्खे मर्द के हुक्म में हैं।                 | 571 |
| औरत मर्द को देख सकती है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 568  | जिस अज़ू की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है        |     |
| औरत मर्द अजनबी के जिस्म को हरगिज़ न छूये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569  | अगर वह बदन से जुदा होजाये तो अब भी            |     |
| मर्द अपनी औरत और बान्दी के तमाम अअ्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | उसको देखना ना'जाइज़ है।                       | 571 |
| को देख सकता है और छू सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569  | औरत के दाढ़ी मूंछ निकल आये तो बालों को        |     |
| मियाँ, बीवी जब बिछौने पर हों तो मुह़ारिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                               | 572 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | अजनबिया औरत के साथ खलवत ना'जाइज़ है           |     |
| इस तरह जिमाअ न करे कि लोगों को इस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | और मुहारिम के साथ जाइज़।                      | 572 |
| इल्म होजाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | मकान में जाने के लिये इजाज़त लेना।            | 572 |
| मुहारिम के कौन से अअ्जा की तरफ नज़र कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | इजाज़त हासिल करने के लिये तीन मरतबा           |     |
| सकंता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | सलाम करे।                                     | 572 |
| अपनी माँ के पाँव दबा सकता है, कदम को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | जब आदमी भेजकर बुलाया गया तो बाज सूरतों        |     |
| बोरा दे सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं।               | 573 |
| यह ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | अपनी माँ के पास जाये जब भी इजाज़त मांगे।      | 573 |
| मुहारिम के साथ, सफर व खलवत जाइज़ है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                               | 573 |
| क्नीज़ को ख्रीदना हो तो उसके बाज अअ्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | दरवाज़े पर सामने न खड़ा हो बल्कि दाहिने       |     |
| को देखना और छूना जाइज़ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                               | 573 |
| अजन्बिया के चेहरे और हथेली को देख सकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | किसी के मकान में झांकने की मुमानअत।           | 573 |
| है छूने की इजाज़त नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | किसी के यहाँ जाये तो क्या करे।                | 57  |
| छोटी लड़की जो मुश्तहात न हो उसको देखना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | आवाज़ दी और मकान वाले ने कहा कौन तो           |     |
| छूना जाइज है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | जवाब में अपना नाम बताये।                      | 57  |
| नौकरानी की कलाई और दाँतों की तरफ नज़र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | अगर इजाज़त न मिले तो नाराज़ न होना            |     |
| जाइज़ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | चाहिए।                                        | 57  |
| अजनविया के वेहरे की तरफ नजर न करे मगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | जिस मकान में कोई न हो वहाँ जारे तो क्या कहे।  | 57  |

|                                             | = 10 | 015                                        |      |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| आने वाले ने बिगैर सलाम किये बात चीत         |      | सलाम की मीम को न साकिन पढ़े न उस को        |      |
| शुरूअ करदी तो इख्तियार है कि उसकी बात       |      | पेश से कहे।                                | 580  |
| का जवाब न दे।                               | 574  | इब्तिदाअन अलैकरसलाम न कहे।                 | 580  |
| आते वक्त और जाते वक्त दोनों दएआ सलाम करे।   | 574  | सलाम और उसका जवाब इतनी आवाज से हो          |      |
| सलाम का बयान                                | 574  | कि वह सुन सके उसी तरह छींक का जवाब।        | 580  |
| आदम अलैहिरसलाम जब पैदा हुए और उन्होंने      |      | उंगली या हथेली के इशारे से सलाम न करे हाथ  |      |
| फिरिश्तों को सलाम किया तो फिरिश्तों ने क्या |      | या सर के इशारे से जवाब देना ना'काफ़ी है।   | 580  |
| जवाब दिया।                                  | 574  | सलाम करते वक्त झुकना न चाहिए।              | 580  |
| सलाम करने की फ़ज़ीलत।                       | 575  | इस जमाने में नये सलाम ईजाद हुए हैं उनसे    |      |
| एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हक हैं। | 575  | बचे।                                       | 580  |
| पहले सलाम करने की फ़ज़ीलत                   | 575  | किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहना या     | -01  |
| जमाअत में से एक ने सलाम कर लिया या          |      | लिखना यह अम्बिया मलाइका के साथ खास है।     | 581  |
| जवाब देदिया काफ़ी है।                       | 575  | छोटा सलाम करे तो उसके जवाब में यह न        |      |
| कौन किस को सलाम करे                         | 575  | कहे कि 'जीते रहो'।                         | 581  |
| यहूद व नसारा के सलाम के जवाब में सिर्फ      |      | मुसाफा व मुआनका व बोसा व कयाम का           | -01  |
| व'अलैकुम कहे।                               |      | बयान।                                      | 581  |
| रास्ते पर बैठे तो उसके हुकूक अदा करे।       | 576  | मुसाफ़ा के फ़ज़ाइल।                        | 581  |
| सलाम के अलफ़ाज़, रहमत वगैरा का ज़िक्र।      | 576  | मुआनका की ह़दीसें।                         | 581  |
| यहूद व नसारा के साथ सलाम में तश्बीह न करे।  | 576  | खडा होना और बोसा देना।                     | 584  |
| अलैकरसलाम कहने की मुमानअत।                  | 576  | मुसाफ़ा के मसाइल और नमाज़ों के बाद मुसाफ़ा | -0.4 |
| सलाम करने में क्या नियत होनी चाहिए।         |      | का जवाज़।                                  | 584  |
| हर मुसलमान को सलाम करे पहचानता हो या        |      | मुसाफ़ा का त्रीका।                         | 584  |
| न पहचानता हो                                | 577  | मुआनका जाइज है जब कि महल्ले फितना न        |      |
| सलाम व जवाबे सलाम में अफ़ज़ल क्या है।       | 577  | हो और ईदैन के दिन मुआनका।                  | 584  |
| सलाम में जाअ का सेगा बोले एक को करे या      |      | बोसा देना कहाँ जाइज़ है और कहाँ नहीं।      | 584  |
| ज्यादा को जवाब में व अलैकुमुस्सलाम वाव के   |      | मुसाफ़ा के बाद खुद अपना हाथ चूम लेना       |      |
| साथ कहे।                                    | 577  | मकरूह है।                                  | 585  |
| जवाब में ताख़ीर न करे कि यह गुनाह है।       | 578  | आ़लिमे दीन या बादशाह आदिल के हाथ या        |      |
| एक जमाअत दूसरी के पास आई तो बेहतर यह        |      | कदम का चूमना जाइज़ है।                     | 585  |
| है कि सब ही सलाम करें और जवाब दें।          | 578  | किसी के सामने ज़मीन को चूमना ना जाइज़      |      |
| मज्लिस को सलाम करें और जवाब दें।            | 578  |                                            | 585  |
| मज्लिस को सलाम किया और ना'बालिग या          |      | बोसे की छः किस्में हैं।                    | 585  |
| औरत ने जवाब दिया।                           | 578  | कुर्आन मजीद को बोसा देना जाइज़ है।         | 585  |
| कौन शख्स किसको सलाम करे और कहाँ कहाँ        |      | सजदए तहिय्यत हराम है और गैर खुदा के        |      |
| जवाब देना वाजिब नहीं।                       |      | लिये सजदए इबादत कुफ्र।                     | 585  |
| काफ़िर को सलाम न करे।                       | 578  | मुलाकात के वक्त झुकना मनअ़ है।             | 585  |
| सलाम मुलाकात करने की तहिय्यत है जहाँ        |      | आने वाले की तअ्जीम को खड़ा होना जब कि      |      |
| मुलाकात मकसूद न हो वहाँ जवाब नहीं।          | 578  | वह मुस्तहके तअ्जीम हो और कयामे ममनूअ्      | 501  |
| किन लोगों को सलाम न करे।                    | 579  | की सूरत।                                   | 585  |
| किसी को सलाम कहला भेजा तो वह क्या कर        |      | छींक और जमाही का बयान                      | 585  |
| जवाब दे।                                    | 580  | छींक अल्लाह को पसन्द है और जमाही ना'पसन्द। | 585  |
| ख़त में सलाम लिखा होता है उसका जवाब भी      |      | छींक पर अल्हम्दु लिल्लाह कहना और उस का     |      |
| वाजिब है।                                   | 580  | जवाब i                                     | 585  |
|                                             |      |                                            |      |

| m +                                                                             |     | 016                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| छींक के वक्त मुँह को छुपाले और आवाज को                                          |     | अह्काम ।                                              | 590 |
| पस्त करे।                                                                       | 586 | चीज़ों का निर्ख मुक़र्रर करना जाइज़ है या नहीं।       | 590 |
| जमाही के वक्त मुँह छुपाये।                                                      | 587 | कुर्आन मजीद पढ़ने के फ़ज़ाइल।                         | 591 |
| किसी बात के मौके पर छींक आजाना उसके                                             |     | सूरए फ़ातिहा के फ़ज़ाइल।                              | 591 |
| सच्चे होने की दलील है।                                                          | 587 | सूरए बक्रा, आले;इमरान व आयतुल'कुर्सी के               |     |
| छींक के वक्त सर झुकाले और आवाज पस्त करे।                                        | 588 |                                                       | 591 |
| छींक को बदफाली तसव्युर करना जिहालत है।                                          | 588 | सूरए बकरा की आख़िरी दो आयतों के फ़ज़ाइल।              | 595 |
| खरीद व फ़रोख़्त का बयान                                                         |     | सूरए कहफ़ के फ़ज़ाइल।                                 | 595 |
| गोबर और पाखाना की बैअं का क्या हुक्म है                                         | 588 | सूरए ता'हा व यासीन के फुजाइल।                         | 595 |
| एक शख्स दूसरे की चीज़ को बैअ़ करता है तो                                        |     | हा'मीम अलमोमिन, व हा'मीम अदुख्खान और                  |     |
| खरीद सकता है या नहीं                                                            | 588 | अलिफ लाम, मीम, तन्ज़ील, व तबारक के                    |     |
| मुश्तरक चीज़ बेचनी हो तो शरीक को मुत्तलअ                                        |     | फज़ाइल सूरए वाकिआ व इज़ा जुलज़ि'लति व                 |     |
| करदे।                                                                           | 588 | सूरए तकासुर व कुल या'अय्युहल'काफ़िरून व               |     |
| बाज़ार वाले ऐसों से माल खरीदते हों जिन का                                       |     | कुलहु वल्लाहु अहद के फजाइल।                           | 595 |
| गालिब माले हराम है तो उनसे खरीदने में तीन                                       |     | सूरए हश्र के फज़ाइल।                                  | 596 |
| सूरतें हैं।                                                                     | 588 | Sale area                                             |     |
| तिजारत में मश्गूली के सबब फराइज़ तर्क न करे।                                    |     | ना'जाइज़ है।                                          | 596 |
| नजिस कपड़े की बैअ।                                                              | 589 | 3.64 414 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |     |
| बाइअं को स्मन से ज्यादा दिया और रूख लेने                                        | *** | कुर्आन मजीद और किताबों के आदाब।                       | 597 |
| का हुक्म।                                                                       | 589 | इ                                                     |     |
| ऐसी चीज़ जो जल्द खराब होजाती है खरीदी                                           |     | उसमें एअ्राब लगाना वक्फ़ वगैरा की अलामतें             |     |
| और मुश्तरी गाइव होगया तो बाइअ उसको<br>दूसरे के हाथ बैअ कर सकता है।              | 500 | लिखना सूरतों के नाम और आयतों की तअदाद                 |     |
| बीमारी की दवा वगैरा उसकी बिगैर इजाजत                                            | 589 |                                                       |     |
| खरीद सकता है।                                                                   | 500 | है तारीख़ के औराक़ का कुर्आन मजीद व तफ़सीर            |     |
| गेहूँ में धूल मिलाना या दूध में पानी मिलाना                                     | 589 | the state of the state of the state of                |     |
| ना'जाइज है।                                                                     | 500 | कुर्आन मजीद की किताबत तबाअत काग्ज सब                  |     |
| रोटी गोश्त का निर्ख मुक़र्रर है और बाइअं ने                                     | 389 | अच्छे होना चाहिए।                                     | 597 |
| कम दिया खरीदार को बाद में मालूम हुआ कि                                          |     | कुर्आन मजीद का हज्म छोटा करना मकरूह है।               | 597 |
| कम है तो कमी पूरी करा सकता है।                                                  | 500 | कुर्आन मजीद पुराना बोसीदा होजाये तो दफ्न              |     |
| लोहे, पीतल वगैरा की अंगूठी या ज़ेवर को                                          | 389 | करदिया जाये।                                          | 597 |
| बैचना मनअ् है।                                                                  | 500 | कौन किताब ऊपर हो और कौन नीचे।                         | 597 |
| उसी तरह अफ़ीम को खाने वाले के हाथ बेचना।                                        | 589 | कुर्आन मजीद बरकत के लिये घर में रखना                  |     |
| काफिर ने पागर रेसका परिचय कर है।                                                | 289 | बेहतर है।                                             | 597 |
| काफिर ने शराब बेचकर मुस्लिम का दैन अदा<br>किया तो लेना जाइज है।                 | 500 | मुरहफ शरीफ की तौहीन कुफ़ है।                          | 597 |
| और मिन्सम ने पासर के समय से के                                                  | 589 | जिस घर में कुर्आन मजीद हो उसमें बीवी से               |     |
| और मुस्लिम ने शराब के स्मन से दैन अदा<br>किया तो लेना ना'जाइज़।                 | 500 | जिमाअ कर सकता है या नहीं।                             | 597 |
| रिन्हरों के पास जो हुना गान असर                                                 | 589 | कार्या ने निर्माण विभाग विभाग विभाग                   |     |
| रन्डियों के पास जो इराम माल आया उसको दैन या किसी मुतालबे में नहीं ले सकता यूहीं |     | और क्वाइदे तजवीद की मुराआत करे मौसीकी                 |     |
| मिरिस का द्याम मान क्या न ने ल सकता यूहा                                        | 500 | सं बचे।                                               | 598 |
| मूरिस् का हराम माल वुरस्। न लें।<br>मन्सारी के पास रूपया रखदिया कि सौदे में     | 590 | इना ग्याप पर्रा पर्राप पुरा दुवा रा                   | 4   |
| कटता रहेगा यह मनअ है।                                                           | 500 | छोड़दे उसकी तरफ न पीठ करे न पाँव। और                  | *** |
| एडतिकार की मुमानअत और उसकी सूरतें और                                            | 590 | जुज़्दान व ग़िलाफ़ में रखे                            | 598 |
| ना उम्म जात जार उसका सूरत आर                                                    |     | क्लम का तराशा और मिरजद के बास कुड़े                   |     |

|                                                   | = 10 | 017                                              |     |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| को कहाँ डाले।                                     |      | लड़िकयों के लिये गुड़ियों से खेलने की इजाज़त है। | 605 |
| जिस कागुज पर अल्लाह तआ़ला का नाम लिखा             |      | नोबत बजाना एक खास सूरत में जाइज है               | 605 |
| हो उसकी पुड़िया न बनाये।                          | 598  | इंद के दिन और शादी में दफ बजाना जाइज़ है।        | 605 |
| भादाबे मस्जिद व किब्ला।                           |      | हम्माम का बुगल और रमज़ान में सेहरी का            |     |
| रिजद को मुनक्कश करना उसपर चाँदी सोने              | 570  | नक्कारा और कार खाना या रेल गाड़ी की सीटी         |     |
| का पानी चढ़ाना जाइज है।                           | 508  | जाइज है।                                         |     |
| निरजद की दीवारों में गच या पलास्तर कराना          | 370  |                                                  | 605 |
| जाइज है।                                          | 500  | गन्जफा, चौसर, शतरन्ज, वगैरह सब खेल बातिल हैं।    |     |
|                                                   | 398  | नाचना, ताली बजाना, सितार हारमूनियम, वगैरह        |     |
| मिरिजद में दर्स देना जाइज़ है अगर्चे ब'वक्ते दर्स | 500  | बाजा बजाना हराम, मज़ामीर के साथ क़व्वाली         |     |
| वटाईयाँ और जा'नमाज़ इस्तेअ्माल में आयें।          | 598  | ना'जाइज़ है।                                     | 606 |
| मिरिजद में सोना और खाना मकरूह है मगर              | 500  | कबूतर बाजी और जानवरों को लड़ाना हराम है।         | 606 |
| मोअ्तिकिफ के लिये।                                |      | आम के ज़माने में नो रोज़ को जाना जाइज़ है।       | 606 |
| मरिजद को रास्ता न बनायें।                         | 598  | कुश्ती लड़ना जाइज़ है अगर सित्र पोशी के          | (0) |
| मिरिजद में तअ्वीज़ बेचना ना'जाइज़ है और           |      | साथ हो।                                          | 606 |
| निकाह पढ्वाना जाइज़।                              |      | हंसी मज़ाक बाज़ सूरतों में जाइज़ है।             | 606 |
| मरिजद के आदाब व मकरूहात।                          |      | -अशआर का बयान                                    | 607 |
| अयादत व इलाज का बयान                              |      | अशआर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी।               | 607 |
| इलाज के मुतअल्लिक हदीसें।                         | 600  | अशआर पढ़ना जाइज़ भी है और ना'जाइज़ भी।           | 608 |
| झाड़, फूंक कराने में हरज नहीं खुसूसन नज़रे बद     |      | झूट का बयान                                      | 608 |
| और ज़हरीले जानवर के काटने में। मगर जब कि          |      | झूट की बुराई में चन्द हदीसें।                    | 608 |
| उसमें ना'जाइज् अल्फ़ाज़ हों।                      | 601  | तीन सूरतों में झूट बोलना जाइज़ है।               | 609 |
| मर्ज़ का मुतअ़दी होना और सफ़र को मन्हूस           |      | तौरिया बिला हाजत जाइज नहीं।                      | 609 |
| जानना और बदफाली लेना यह सब गलत हैं                |      | झूट बालन क मवाक्ञ्।                              | 610 |
| और फाले हसन अच्छी चीज है।                         | 601  | जिस किस्म का मुबालगा आदत में जारी है वह          | (10 |
| बद शगुन से बचने की दुआ।                           | 602  | झूट नहा।                                         | 610 |
| जहाँ ताऊन हो वहाँ न जाये और जहाँ है वहाँ          | (00  | तअराज़ का भा बाज़ सूरत जाइज़ ह।                  | 610 |
| होजाये तो न भागे।                                 |      | ज़बान को रोकना और गाली, गलोज चुग़ली से           | (10 |
| अयादत के मसाइल                                    |      | परहेज़ करना।                                     | 610 |
| हराम चीज़ों को दवा के तौर पर इस्तेअमाल            | (02  | जुबान आर शम गाह का हिफाजत।                       | 610 |
| करना ना'जाइज़ है।                                 | 603  | लअन व तअन की मुमानअत व कबाहत।                    | 611 |
| इलाज नहीं कराया और मरगया तो गुनहगार नहीं।         | 003  | कारिक करने की रुपात।                             | 612 |
| हमल की हालत में औरत न फ़स्द खुलवाये और            | 602  | झगड़ा और गाली गलोज करना।                         | 613 |
| न पछन्ने लगवाये।                                  |      |                                                  | 613 |
| पछन्ना किन तारीख़ों में होना चाहिये।              | 003  | व्हर भीर जमाना को बरा न कहो।                     | 614 |
| शराब का इस्तेअ्माल खारिजी इलाज में भी             | 603  | जो सब को बुरा कहे वह खुद सब से बुरा है।          | 614 |
| ना'जाइज़ है।                                      | 003  | दो रुखा आदमी बहुत बुरा है ।                      | 614 |
| उंगली में पित्ता बाँधना या वरम पर लोई या          | 603  | चुगली की क्बाहत।                                 | 614 |
| रोटी बाँधना जाइज़ है।                             |      | गीबत की मज़म्मत में हदीसें।                      | 614 |
| अमल देना जाइज़ है अगर नज़र करने या छूने           | 603  | ग़ीबत से रोकने की फ़ज़ीलत।                       | 614 |
| की ज़रूरत हो तो यह भी जाइज़।                      |      | किसी को आर दिलाना और शमातत।                      | 615 |
| दवा से बेहोश करना जाइज़ है।                       | 604  | बाज़ लोगों की बुराई करना गीबत नहीं है।           | 616 |
| लहव व लड्ड का बयान                                | 604  | तअ्रीफ़ में मुबालगा करने और मुँह पर तअ्रीफ़      |     |
| सब खेल बातिल हैं सिवा तीन के।                     | 004  | Moderate at Barcalia and and Brown and           |     |

कादरी दारूल इशाअत

|                                              | _   | 018                                          |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| करने की मुमानअ़त।                            | 617 | तकज़ीबं करे।                                 | 622 |
| फासिक की मदह से मुमानअत।                     | 617 | मुआफ़ी मांगने में यह भी ज़रूरी है कि ऐसा     | Í   |
| गीबत की तअ्रीफ और उसमें और बोहतान में फर्क।  | 617 | काम करे कि उसके दिल से बुराई दूर हो          |     |
| जिससे ज़रर का अन्देशा है उसकी यह बात         |     | जाये।                                        | 622 |
| जाहिर करनी जाइज है।                          | 618 | ज़ाहिरी और नुमाइशी मुआफ़ी कोई चीज़ नहीं।     | 622 |
| बद'मजहब की बुराई करना गीबत नहीं।             | 618 | जिसकी गीबत की वह मरगया या गाइब हो            |     |
| बेटे की बुरी बात उसके बाप से कहना और औरत     |     | गया तो क्या करे।                             | 622 |
| की शौहर से और रिआया की बादशाह से ताकि        |     | मुबहम तौर पर मुआफ़ी मांगना काफ़ी है या नहीं। | 622 |
| यह लोग इन्सिदाद करदें यह जाइज़ है।।          | 618 | मअ्जरित के साथ मुसाफा भी मुआफी मांगने के     |     |
| किसी की बुराई अफ़सोस के तौर पर बयान          | 0.0 | हुक्म में है।                                | 622 |
| करना गीबत नहीं।                              | 618 | मुँह पर या पीठ पीछे तअ्रीफ़ की सूरतें।       | 622 |
| किसी बस्ती या शहर वालों की बुराई करना        | 0.0 | बुग्ज व हसद का बयान                          | 622 |
| गीबत नहीं।                                   | 618 | हुसद की बुराई में हदीसें।                    | 622 |
| गीबत चार किस्म है।                           | 618 | बुग्ज व अदावत के मुतअल्लिक हदीसें।           | 623 |
|                                              | 618 | हसद के मञ्ज्ना और हदीसे बुखारी का मतलब       |     |
| जिससे मशवरा लिया जाये वह उसकी बुराई बयान     |     |                                              | 624 |
| कर सकता है जिसके मुतअल्लिक मशवरा है।         |     | 9                                            | 625 |
| बद'मज़हब अपनी बद'मज़हबी छुपाये या ज़ाहिर     |     | हिजरान व कृतुअ तअल्लुक का बयान।              | 625 |
| करे दोनों सूरतों में उसका इज़हार किया जा     |     | सुलूक करने का बयान।                          | 626 |
| सकता है।                                     |     | माँ बाप के साथ सुलूक और उन की ख़िदमत करना।   | 626 |
| ज़ालिम की शिकायत हाकिम या मुफ्ती के पास      |     | बड़े भाई का हक।                              | 631 |
| करना गीबत नहीं।                              | 618 | रिश्ते वालों के साथ सुलूक करना।              | 631 |
| मबीअं का ऐब बयान करना ग़ीबत नहीं।            | 619 | सिला रहम वाजिब है और कृत्अ रहम हराम।         | 632 |
| अगर बुराई से मक्सूद मअरिफ़त हो बुराई न हो    |     | रिश्ते वालों मुराद से कौन लोग हैं।           | 632 |
| तो ग़ीबत नहीं।                               | 620 | सिला रहम की सूरतें।                          | 632 |
| ह़दीस् के रावियों और मुक़द्दमा के गवाहों और  |     | सिला रहम से उम्र ज़्यादा होने का मतलब।       | 633 |
| मुसन्निफ़ीन पर जिरह करना ग़ीबत नहीं!         |     | औलाद पर शफ़क़त और यतीमों पर रहमत।            | 633 |
| स्राहत और तअ्रीज़ दोनों तरह ग़ीबत होती है।   | 620 | लड़िकयों पर मेहरबानी करना।                   | 633 |
| ज़बान से और हाथ, पाँव और सर अबरू के          |     | यतीमों पर मेहरबानी।                          | 633 |
| इशारे से भी गीबत होती है।                    | 620 | औलाद को अदब सिखाना।                          | 634 |
| नक्ल करना भी गीबत है।                        | 620 | औलाद के साथ अतिया में बराबरी करे।            | 634 |
| जिसकी बुराई की उसका नाम नहीं लिया मगर        |     | पड़ोसियों के हुकूक।                          | 635 |
| कराइन से मुखातब को मालूम होगया कि फुलाँ      |     | छत पर चढ़ने से दूसरों की बे'पर्दगी होगी तो न |     |
| शख्स मुराद है यह भी ग़ीबत है।                | 620 | चढ़े।                                        | 636 |
| काफ़िर ज़िम्मी की बुराई करना गीबत है हबी     |     | पछीत में मिट्टी लगाने के लिये दूसरे के नकान  |     |
| की बुराई करने में ग़ीबत नहीं।                | 621 | में इजाज़त से जाये।                          | 637 |
| मुँह पर बुराई करना भी हराम है।               |     | मख्लूके खुदा पर मेहरबानी कर।                 | 638 |
| वह ज्यूब जिनके बयान करने में ग़ीबत होती है।  | 621 | नर्मी व हया व अखलाक की खूबी का बयान।         | 640 |
| जिसके सामने गीबत की जाये उसपर लाजिम          |     | नर्मी में ख़ूबियाँ।                          | 640 |
| है कि मनअ करदे या वहाँ से चला जाये।          | 621 | हया के मुतअल्लिक हदीसें।                     | 640 |
| जिराकी गीवत की उससे मुआफी मांगे और तौबा करे। | 621 | नेकों की सोहबत इख़्तियार करना और सोहबते      |     |
| बोहतान में भी मुआफी मांगे और तौबा करे और     |     | बद से बचना।                                  | 641 |
| जिनके सामने बोहतान बाँधा उनके सामने अपनी     |     | अल्लाह के लिये दोस्ती व दश्मनी का बयान       |     |

| च्यात तत्त्वाता और च्या                                      |                 | 19                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|
| हजामत बनवाना और नाखुन तरशवाना।<br>पाँच चीज़ें फ़ितरत से हैं। | 641             | ख़त्ना में पूरी खाल नहीं कटी तो क्या करे।                     | 648  |
| मूँछें तरशवाओं और दाढ़ियाँ बढ़ाओं।                           | 643             | पैदायशी खतना की खाल न हो तो खतना न                            |      |
| हजामत व नाखुन वगैरा की ज्यादा से ज्यादा                      |                 | कराई जाये।                                                    | 648  |
| मुद्दत चालीस दिन है।                                         | 644             | काफ़िर इस्लाम लाया तो खुला किस त्रह हो।                       |      |
| सफ़ेद बाल न उखाडो                                            | 644             |                                                               | 649  |
| बिगैर हजामत गर्दन के बाल न मुंडवाये।                         | 644             |                                                               | 649  |
| कज़अ यानी मुतअदिद जगह से सर मुंडाना और                       | 644             | इन्सान को ख़रसी या हिजड़ा करना हराम है                        |      |
| जगह जगह छोड़ देना मनअ है।                                    | (11             | जानवरों को ख़र्सी करना जाइज़ है जबकि                          | - 11 |
| सर के बाल बड़े न हों न तहबन्द नीचा हो।                       |                 |                                                               | 649  |
| औरत को सर मुंडाना मनअ़ है।                                   | 644             |                                                               | 649  |
| बालों में मांग निकाले सीधे बाल न रखे।                        | 645             |                                                               | 649  |
| नाखुन तरशवाना और उसका तरीका।                                 |                 |                                                               | 64   |
| दांतों से नाख़ून न खुटके।                                    |                 | 9 6                                                           | 64   |
| मुजाहिद दारुलहर्ब में मूंछें और नाखुन बड़े रखे।              | 646             |                                                               | 65   |
| हर जुमा को नाखुन वग़ैरा तराशे या पन्द्रह दिन                 | 040             | औरतें मेहन्दी लगायें मुखन्नस को हुज़ूर ने<br>शहर बद्र करदिया। | 65   |
| पर और चालीस रोज़ से तजावुज़ न करे।                           | 616             |                                                               |      |
| नहाना साफ सुथरा रहना मुए ज़ेरे नाफ मूंडना।                   | 646             | अल्याह को नमान प्रमुख है नमान और नकता                         | 65   |
| बग़ल के बाल उखाड़ना सुन्नत है।                               | 646             | में फर्क ।                                                    | 65   |
|                                                              |                 | ख़िज़ाब करना चाहिए मगर स्याह ख़िज़ाब हरगिज़                   | 0.   |
| जनाबत की हालत में न हजामत बनवाये न                           |                 |                                                               | 6:   |
|                                                              |                 | बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली और                            | 0.   |
| भौं के बाल तरशवा सकता है।                                    |                 |                                                               |      |
| बच्ची के अगल बगल के बाल मूंडना बिदअत है।                     |                 |                                                               |      |
| मूछें कम करे और दोनों किनारे के बाल बड़े हो                  |                 |                                                               | 6    |
| सकते हैं।                                                    |                 | ऊन या स्याह कपडे या स्याह तागे का मुबाफ                       |      |
| दाढी चढाना उसमें गिरह लगाना ना'जाइज है।                      |                 | 9 .                                                           |      |
| दाढ़ी, मूंछों में तरह तरह की तराश खराश।                      |                 | जाइज लड़िक्यों के कान, नाक, छेदना जाइज                        |      |
| दाढ़ी का मज़ाक उड़ाना बहुत सख़्त हुक्म रखता है।              |                 | है और लड़कों के ना जाइज ।                                     | 6    |
| मर्द को इख़्तियार है कि सर के बाल मुंडाये या                 |                 | औरतों और लड़िकयों को भेहन्दी लगाना जाइज                       |      |
| बढ़ाये मगर शाने से नीचे न हों।                               | 647             | है और लड़कों को ना जाइज।                                      | 6    |
| सफ़ेद बाल उखाड़ना या चुनवाना मकरूह है                        |                 | औरतें अपनी चोटियों में पोत और चौंदी सोने के                   |      |
| मगर मुजाहिद के लिये।                                         | 647             | दाने लगा सकती हैं।                                            | 6    |
| सर पर पान बनवाना जाइज़ है मगर ख़िलाफ़े सुन्तत है।            |                 | स्याह सुर्मा या काजल ब'क्स्द जीनत मर्द को                     |      |
| पेशानी का खत की तरह बनवाना खिलाफ़े सुन्नत है।                |                 | मकरूह है।                                                     | (    |
| गर्दन के बाल सर के साथ मुंडाये बिगैर उस के नहीं।             | 647             | मकान को गैर ज़ी रूह की तसवीर से आरास्ता                       |      |
| सर पर बालों का गुफ्फा रखना तकलीदे नसारा है।                  | 647             | कर सकते हैं।                                                  | (    |
| सर पर बाला का गुपका रखना तकलाव नतार है।                      | 648             | गर्मियों में ख़स और जुवासे की टटि्टयाँ जाइज़ हैं।             |      |
| कैंची या मशीन से सर के बाल तरशवाना।                          |                 | एक शख्य सवारी पर है और साथ वाले पैदल                          |      |
| औरत सर के बाल तरशवाये ना'जाइज़ है।                           |                 |                                                               |      |
| बाल और नाखुन को दफ़न करदे।                                   |                 | अगर इस से तकब्बुर मकुसूद न हो तो जाइज़ है।                    |      |
| सर में जूएं पड़ गई बाल मुंडाये उन्हें भी दफ़न                | 640             | नाम रखने का बयान                                              |      |
| करदे ।                                                       |                 | अच्छे नाम रखना और अच्छे नामों से लोगों क                      | 1    |
| खतना का बयान                                                 | 048             | पुकारना।                                                      |      |
| खत्ना की मुद्दत।                                             | 648<br>कादरी हा | अम्बिया अलैहिमुरसलाम और सालेहीन के नाम                        | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1020                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| पर नाम रखना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65.  | 3 अम्र बिल'मअ्रूफ्फ् में पाँच चीज़ की ज़रूरत          | है। 663    |
| अगर किसी का नाम मुहम्मद हो तो उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | आमी शख्स को यह न चाहिए कि किसी आ                      | लेम        |
| कुन्नियत अबुल'कासिम हो सकती है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 654  | 4 मुत्तबेअ शरीअत को अम्र बिल'मअ्रूफ् करे।             | 663        |
| मुहम्मद व अहमद नाम के फज़ाइल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 654  | 4 जो शख़्स ख़ुद बुरा काम करता है वह भी अम्र व         | हरे। 663   |
| जिसके यह नाम हों उसकी इज्ज़त की जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 654  | बेटे की शिकायत बाप के पास लिख भेजना                   | या         |
| नाम बदलने की सूरतें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 654  | अौरत की शौहर के पास या रिआया की बादश                  | ाह         |
| सब से अच्छे कौनसे नाम हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 654  | और मुलाजिम की आका के पास।                             | 664        |
| अबुल'कासिम कुन्नियत होसकती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 655  | बाप किस अन्दाज़ से नसीहत करे।                         | 664        |
| बाज असमाए इलाहिया जिन का इतलाक गैर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | मुसलमान फुरसाक को अम्र करे तो कत्ल व                  | <b>न्र</b> |
| पर जाइज़ है वह नाम होसकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 656  | दिया जायेगा और उनका कुछ न कर सके                      | П          |
| नाम वह हो जो कुर्आन व ह़दीस में हो या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 050  | जब भी अजीमत अम्र करना है।                             | 664        |
| मुसलमानों में राइज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 656  | इल्म व तअ्लीम का बयान                                 | 664        |
| मरा हुआ बच्चा पैदा हो या पैदा होकर मर गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 050  | कुर्आन व हदीस् से इल्म के फज़ाइल।                     | 665        |
| हो उसका नाम रखना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 645  | बच्चों को पढ़ाना और उनको तम्बीह करना                  |            |
| बच्चे की कुन्नियत रखना और अबूबक्र व अबू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | आ़लिम की इज़्ज़त करनी चाहिए।                          | 668        |
| तुराब कुन्नियत करना जाइज़ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 656  | दीने हक की हिमायत के लिये मुनाजरा करन                 | П          |
| बुरे नाम बदल कर अच्छे नाम रखना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 050  | और मुनाज़िर के साथ।                                   | 669        |
| बाज जाइज व ना'जाइज नामों की तफ़सील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 656  | कैद (धोका) करना या उसके कैद से बचने की                | ì          |
| मुसाबकृत का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | तर्कीब करना।                                          | 669        |
| मुसाबकृत की तअरीफ़ और उसके जाइज़ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001  | वाइज को क्या करना चाहिए और अया न करन                  | Г          |
| ना जाइज होने की सूरतें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 658  | चाहिए।                                                | 669        |
| मुहल्लल के दाखिल करने की सूरतें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 659  | मुअ़ल्लिम ने बच्चों से चटाई के लिये पैसे मंगारे       |            |
| आगे होने का क्या मतलब है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 659  | और कुछ बच गये मुअ़ल्लिम के हैं।                       | 669        |
| तुल्बा ने यह शर्त की कि जिसकी बात सहीह हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | आ़लिम अपना आ़लिम होना ज़ाहिर कर सकता है।              | 669        |
| उसको यह दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 659  | अच्छी नियत से इल्म हासिल करना हर अ़मल                 |            |
| त्ल्बा में यह ठहरा कि दर्सगाह में जो पहले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | से बेहतर है।                                          | 669        |
| आयेगा उसका सबक पहले होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | इल्म में बुख्ल न करे और उसके नुकसानात                 |            |
| कसब का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 660  | आलिम व मुतअ़िल्लम इल्म की तौक़ीर करें और              |            |
| माल हासिल करना बाज़ सूरतों में फर्ज़ है और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | उनको किस तरह रहना चाहिए।                              | 670        |
| बाज़ में मुस्तहब है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 660  | उस्ताद के हुकूक की मुहाफज़त और उसका अदब।              |            |
| मस्जिदों में मुतवक्किलाना बैठना और पीरी, मुरीदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ना'अहल को न पढ़ाये और अहल से इनकार न करे।             | 670        |
| को पेशा बनाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | मुअल्लिम स्वाब चाहता है तो पाँच बातें करे             |            |
| अफ़ज़ल कसब क्या है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | एक शख़्स ने इसलिये पढ़ा कि पढ़ायेगा और                | 2004       |
| The state of the s |      | दूसरे ने अमल करने के लिये।                            | 670        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | इल्मी मुज़ाकरा इबादत से अफ़ज़ल है।                    | 670        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660  | कुर्आन मजीद हिएज करने से इल्मे फ़िक्ह हासिल           |            |
| अम्र बिल मञ्रूरूफ़ व नही अनिल'मुन्कर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | करना अफ़ज़ल है।                                       | 670        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | रिया व सुम्आ़ का बयान                                 | 671        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 I | कुर्आन व हदीस् से रिया व सुम्आ की मज़म्मत।            | 671        |
| गुनाह का इरादा किया मगर किया नहीं तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | इवादत में इख्लास जरूरी है विगैर इसके स्वाब नहीं।      | 674        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | रिया की दो सूरतें हैं अस्ले इबादत में हो या वस्फ में। | 6/4        |
| अम्र विल'मञ्रूरूफ् का क्या तरीका होना चाहिए<br>और उस की सुरतें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | इर्ना-ए-अमल में रिया की मुदाख़लत किस्में              | 675        |
| יווי און און אויי ווא ווא ווא ווא ווא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (11) | GIQH H B I                                            | DIJ        |

|                                                                     | = 10 | 21                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ोजे में भी रिया हो सकता है।                                         | 675  | नज़र से बचने के लिये लकुड़ी में कपड़ा लपेटकर                                |     |
| उजरत लेकर कुर्आन पढ़ने पर स्वाब नहीं और                             |      | खेत में लगाना जाइज़ है।                                                     | 684 |
| ज़ सूरत में ईसाले स्वाब नहीं हो सकता इसी                            |      | मुश्रिकीन के बर्तनों में बिगैर धोये खाना मकरूह है।                          | 684 |
|                                                                     | 675  | तफ़रीह या नसीहत के लिये अजीब व गुरीब                                        | 004 |
| न्ज आयत पढ़ने वाला और मीलाद ख़्वाँ या                               |      | किस्से कहना और सुनना।                                                       | 684 |
| गड्ज अपना दोहरा हिस्सा लेता है उसका क्या                            |      | अरबी ज़बान सब ज़बानों से अफ़ज़ल है।                                         | 684 |
| हुक्म है।                                                           | 675  | औरत रुख़्सत होकर आई, दूसरी औरतों ने कहा                                     | 001 |
| हुन को गया और तिजारत को भी ख़याल है या                              |      | यह तुम्हारी बीवी है या दुल्हन बनाकर उसके                                    |     |
| जुमा को गया और रास्ते में दूसरे काम करने का                         |      | कमरे में भेज दी।                                                            | 684 |
|                                                                     | 676  | जिसके जि़म्मे अपना हक हो, ब'क्द्रे हक उसकी                                  | 001 |
| कराइज में रिया को दख्लु नहीं, इसका क्या मतलब है।                    |      |                                                                             | 684 |
| ज़ियारते कुबूर का बयान                                              |      | मदारात करना, कुशादा रुई और नर्मी से बात                                     | 004 |
| ज़ियारते कुबूर के आदाब।                                             |      |                                                                             | 684 |
|                                                                     |      | करना।<br>मालिक मकान किरायेदार से इजाज़त लेकर                                | 004 |
| कब्रिस्तान के दरख्त का क्या हुक्म है।                               |      |                                                                             | 684 |
| बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर ग़िलाफ़ डालना जाइज़ है<br>ईसाले सुवाब। |      |                                                                             | 685 |
| तीजा, चालीसवाँ, शश'माही, बर्सी, तबारक, माहे                         |      | हम्माम में बरहना न नहाये।<br>इमामे मिरजद के लिये कुछ चन्दा करके देना        | 005 |
| रजब के कूंडे, मुहर्रम की सबीलें, शर्बत, खिचड़ा,                     |      |                                                                             | 685 |
| ग्यारहवीं और छटी की फ़ातिहा, असहाबे कहफ़                            |      | जाइज़ है।<br>अहले बातिल से मेल,जोल मना है।                                  | 685 |
|                                                                     |      | कटख़ने कुल्ते को मार डालना चाहिए और बिल्ली                                  | 005 |
| दाखिल हैं।                                                          |      | ईज़ा दे तो ज़बह करदे।                                                       | 685 |
|                                                                     |      | टिड्डी को मार सकते हैं, चींटी और जूं को मारने                               | 000 |
|                                                                     |      | का हुक्म।                                                                   | 685 |
|                                                                     |      | किस सूरत में वसियत करना अफ़ज़ल है और                                        | 002 |
| खुलफा-ए-राशेदीन की तारीखे वफात में मज्लिस                           | 0.,  | किस सूरत में नहीं।                                                          |     |
| करना।                                                               | 680  | अजनबी मर्द या औरत का झूठा।                                                  | 685 |
| लख्खी और हज़ारी रोज़े।                                              |      | ज़ौजा नमाज न पढ़े या ज़ीनत न करे या बाहर                                    |     |
| अश्रा-ए-मुहर्रम में मजालिस मुनाकिद करना                             |      | निकल जाये तो मार सकता है।                                                   | 685 |
| ताज़िया'दारी।                                                       | 680  | बीवी बेहूदा हो तो तलाक देना वाजिब नहीं।                                     | 685 |
| आदाबे सफ़र का बयान।                                                 | 681  | कुर्ज़ लेना जाइज़ है जब कि अदा की नियत हो।                                  | 685 |
| इस के मुतअ़ल्लिक ह़दीसें।                                           | 681  | साहिबे हक गाइब होगया तो तलाश करना                                           |     |
| औरत को बिग़ैर शौहर या महरम के सफ़र                                  |      | वाजिब नहीं।                                                                 | 685 |
| ना'जाइज है।                                                         |      | दाइन मरगया और वुरसा मदयून से वसूल न                                         |     |
| सफ़र के लिये वालिदैन से इजाज़त ले।                                  | 683  | कर सके तो स्वाब दाइन को मिलेगा।                                             | 686 |
| याद'दाश्त के लिये गिरह लगाना या डोरा                                |      | मदयून मरगया और वुरस्म को दैन का इल्म न                                      |     |
| बांधना जाङ्ज है।                                                    | 683  |                                                                             |     |
| गले में तावीज़ लटकाना जाइज़ है।                                     |      | मुआखज़ा नहीं, वदीअ़त का भी यही हुक्म है।                                    | 686 |
| रकाबी में दुआयें लिखकर मरीज़ को पिलाना जाइज़ है।                    | 683  | 9                                                                           |     |
| बिछीने या कपड़े पर कुछ लिखा हो तो इस्तेमाल                          |      | करना चाहे उसे लेने से इनकार कर सकता है।                                     | 686 |
| न करे दस्तर'ख़्वान और तिकये का भी यही                               |      | किसी से कहा फुलाँ की मैंने चीज़ें खाली हैं उसे                              |     |
| हुक्म है।<br>वादा पूरा करने में कोई मानेअ़ शरई हो तो न              |      | पाँच रूपये देदेना वह न हो तो उसके वुर्सा को<br>देना और सिर्फ़ उसकी बीवी है। | 686 |
| पूरा करने में वादा ख़िलाफ़ी नहीं।                                   |      | जान व माल और आबरू बवाने के लिये या हक                                       | 000 |
| रा करन न बाबा छिलाका नहा।                                           | 003  | जान प्रनारा जार जावल बवान के लिय या हुक्                                    |     |

|                                                    | - 1     | 022                                          |     |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----|
| वसूल करने के लिये रिश्वत देना।                     | 686     | मुतफ्रिकात                                   | 724 |
| भेड बकरियों को खेत में ठहराने पर चरवाहे को         |         | किसी मोअ्तबर शख़्स के पास शय मरहून को        |     |
| कुछ देना।                                          | 686     | रखना।                                        | 725 |
| औलाद बाप को नाम लेकर न पुकारे और न                 |         | मरहून में तसर्रफ का बयान।                    | 727 |
| औरत शौहर को।                                       | 686     | रहन में जनायात का बयान।                      | 731 |
| मौत की आरजू या दुआ करना मकरूह है।                  |         |                                              | 732 |
| जल'ज़ले के वक्त मकान से बाहर होजाना या झुकी        |         |                                              | 735 |
| हुई दीवार के नीचे से हटजाना जा'इज़ है।             |         |                                              | 736 |
| जहाँ ताऊन हो वहाँ न जाये और वहाँ से न भागे।        |         |                                              | 737 |
| काफ़िर की मग़फ़िरत की दुआ़ नहीं कर सकता            |         | पेशे लफ्ज।                                   | 738 |
| हिदायत की कर सकता है।                              | 687     | वसियत ।                                      | 739 |
| मुर्दे के इस्लाम की एक शख़्स ने शहादत दी,          |         |                                              | 741 |
| नमाज पढ़ी जाये और मुसलमान मरा उसके मुर्तद          |         | कहाँ किसास वाजिब होता है, कहाँ नहीं।         | 746 |
| होने की एक शख्स ने शहादत दी उसका एअ्तिबार          |         | अतराफ़ में किसास का बयान।                    | 751 |
|                                                    |         | जदीद तर्नीफ़ का आगाज़।                       | 751 |
| परिन्द ने मकान में घोंसला लगाया, अन्डे बच्चे दिये। |         | आँख                                          | 752 |
| जिमाअं के वक़्त कलाम करना मकरूह है और              |         | कान                                          | 753 |
| तुलू-ए-फ़ज्र से तुलूए आफ़ताब तक सिवाए ख़ैर         |         | नाक।                                         | 753 |
| के कुछ न बोले।                                     | 687     |                                              | 754 |
| माहे सफ़र को लोग मन्हूस जानते हैं, ख़ुसूसन         |         |                                              | 754 |
| तेरा तेज़ी यह ग़लत है इसी तरह माह ज़ीकादा          | 16 .    | दांत।                                        | 754 |
| और हर महीने की कुछ तारीखें।                        |         | # 1131 this                                  | 756 |
| क्मर दर अक्रब और नुजूमियों की सब बातें और          |         | हाथ के मसाइल।                                | 756 |
| नछत्तर को मानना ना'जाइज़ है।                       | 687     | फ़सलुन फ़िलफ़ेअ़्लैन (शख़्से वाहिद में क़त्ल |     |
| आख़िरी चहार शन्बा।                                 | 687     | और कृत्अ् अ़ज़ू का इज्तिमाअ़्)।              | 759 |
|                                                    |         | मुतफ़र्रिक़ात                                | 760 |
| कपड़े के मुतअ़ल्लिक बाज़ बातें।                    |         |                                              | 1   |
| बैल पर सवार होना, गधे से हल जोतना।                 |         |                                              | 762 |
| जानवरों से कितना काम लिया जाये और उसपर             |         | इक्रारे कृत्ल का बयान                        | 765 |
| 9                                                  |         |                                              | 771 |
|                                                    |         | 3                                            | 772 |
|                                                    |         | 3 14 4 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 775 |
| अह्या–ए–मवात का बयान।                              | 692     | फ्सलुन फ़िश्शुजाअ                            | 777 |
| शिर्ब का बयान।                                     | 693     | चेहरे और सर के जुख़ों का बयान।               | 777 |
| अभरिबा का बयान।                                    | 693     | फुसलून फिलीजन्नीन (हमल का बयान)।             | 779 |
| शिकार का बयान।                                     | 698     | बच्चों के मुतअ़ल्लिक जनायात के अहकाम।        | 782 |
| जानवरों से शिकार का बयान।                          | 702     | दीवार वगैरा गिरने से हादिसात का बयान।        | 785 |
| रहन का बयान।                                       | 708     | फसलुन फित्वरीक (रास्ते में नुकसान पहुँचाने   |     |
| शय मरहून के मसारिफ का बयान।                        | 716     | का बयान)।                                    | 793 |
| किस चीज़ को रहन रख सकते हैं।                       | 716     | जनायाते बहाइम का बयान।                       | 800 |
| बाप या वसी का ना'बालिग की चीज़ को रहन              |         | जानवरों से नुकसान का बयान।                   | 800 |
| रखना।                                              | 721     | मुतफ्रिकात।                                  | 806 |
| रहन या राहिन या मुरतिहन कई हों उसका बयान।          |         |                                              | 807 |
| and the grade that a still                         | - 4     | मुत्फरिकात।                                  | 812 |
| कार्                                               | रा दास् | ल इशाअत =                                    |     |

| की का कारा                                      |      | 23                                          |       |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|
| आकिला का बयान<br>उन्नीसवां हिस्सा               | 314  | मीरास् से महरूम करने के असवाव।              | 874   |
| नीमन का नमान                                    | 315  | असहाबे फराइज का बयान।                       | 875   |
| नीयान की अन्याप                                 | 817  | बाप का हिरसा।                               | 876   |
|                                                 | 817  | जद्दे सहीह का हिस्सा।                       | 876   |
| वसियत करने का सुबूत कुर्आन पाक की आयात से।      | 817  | माँ शरीक भाईयों और वहनों का हिस्सा।         | 877   |
| यांच्या कर दर्गात अधावार् कारावी स्व            | 817  | शौहर का हिस्सा।                             | 878   |
| जिल्ला रामे के                                  | 819  | बीवियों का हिस्सा।                          | 878   |
| वसियत करने का मतलब क्या है।                     | 819  | हकीकी बेटियों का हिस्सा।                    | 879   |
| वारावरा न पार वाजा का हाना जरूरा है।            | 210  | मिनियों न निया                              | 879   |
| विश्वयत करना बाज हालात में मुस्तहब है। और       | 819  | हकीकी बहनों का हिस्सा।                      | 880   |
| विभाव की अपनात                                  | 819  | बाप शरीक बहनों का हिस्सा।                   | 881   |
| पारंग्यरा यम अक्साम्।                           | 210  | माँ का किता।                                | 882   |
| वस्यित कभी स्राहतन होती है कभी दलालतन।          | 819  | दादी का हिस्सा।                             | 882   |
| पास्चित करने का हक्म क्या है।                   |      | अस्बात का बयान।                             | 883   |
| वास्यत किस के लिये जाइज है।                     | 820  | हजब का बयान।                                | 885   |
| अहनाफ के नज़दीक वसियत वरासत के लिये             |      | हिस्सों के मखारिज का बयान।                  | 886   |
| जाइज़ नहीं मगर ब'शराइते मूसी को अपने कातिल      |      | औल का बयान।                                 | 888   |
| के लिये अपने माल की विस्थित जाइज नहीं।          | 820  | अअ्दाद के दरमियान निस्बतों का बयान।         | 889   |
| नुश्लिम का वास्थत जिम्मा के लिये और इस का       |      | निस्बतों की पहचान।                          | 889   |
| अ़क्स जाइज़ है।                                 | 821  | हर वारिस् का हिस्सा मअलूम करने का उसूल।     | 892   |
| विस्थित से रुजूअ करना जाइज़ है।                 | 822  | वारिसों और दूसरे हकदारों में तर्का की तकसीम |       |
| वसियत से रुजूअ़ की सूरतें।                      |      | का तरीका।                                   | 893   |
| वसियत के अल्फाज।                                | 823  | कर्ज़ ख़्वाहों में माल की तक्सीम।           | 895   |
| मियत के घरवालों को खाना देना और खिलाना          |      | तखारुज का बयान।                             | 896   |
| जाइज़ है।                                       | 825  | मुनासखा का बयान                             | 899   |
| कौनसी वसियत जाइज़ है और कौनसी ना जाइज़ :        |      |                                             | 902   |
| सुलुस् माल की विस्यत का बयान                    | 827  | ज्विलअरहाम की दूसरी किस्म।                  | 903   |
| सुलुस माल से ज़्यादा की विस्यत की वुरसा ने इसकी |      | ज्विलअरहाम की तीसरी किस्म।                  | 905   |
| इजाज़त देदी या बाज़ ने दी और बाज़ ने न दी।      |      | ज़विल अरहाम की चौथी किस्म।                  | 906   |
| किस हालत में वसियत मोअतबर है।                   |      | मुखन्नेसीन की मीरास् का बयान।               | 909   |
| कौनसी सूरत मुक़द्दम है कौनसी मुअख़्खर।          | 838  | हमल की विरास्त का बयान।                     | 910   |
| अकारिब व हमसाया के लिये विस्यत का बयान          |      |                                             | 910   |
| मकान में रहने और ख़िदमत करने और दरख़्त्र        |      | गुमशुदा शख्स की विरास्त निकालने का बयान     | 1 913 |
| के फलों, बाग की आमदनी और ज़मीन की               | Ì    | मुर्तद की विरास्त का बयान।                  | 914   |
| आमदनी व पैदावार की वसियत का बयान।               | 842  | हादिस्ात में हलाक होने वालों का बयान।       | 914   |
| मुतफ्रिक् मसाइल।                                | 850  | फिकही इस्तिलाहात                            | 915   |
| वसी और उसके इख़्तियारात का बयान।                | 854  | मुश्किल अलफ़ाज़ और उनके मआ़नी               | 943   |
| विस्यित पर शहादत का बयान।                       | 866  | ARE!                                        |       |
| ज़िम्मी की वसियत का बयान।                       | 867  |                                             | -     |
| बीसवां हिस्सा                                   | 869  |                                             |       |
| आयाते कुर्आनी।                                  | 871  |                                             |       |
| अहादीस शरीफा।                                   | 872  |                                             |       |
| उन हुकूक का बयान जिनका तअल्लुक मय्यित           |      |                                             |       |
| के तर्का से है।                                 | 8.73 |                                             |       |
|                                                 |      | ारूल इशाअत                                  |       |